# TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL ABYRNU ABYRNU ABYRNU ABYRNU

# चाँदी की डिविया।

# चाँदी की डिबिया

श्चर्यात्

जॉन गॉल्सवर्दी के "Silver Box" का श्रनुवाद

श्चनुवादक

श्रीयुत् प्रेमचन्द जी, बी० ए०

प्रयाग हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पो०

0£39'

# Published by THE HINDUSTANI ACADEMY, U, P., Allahabad.

FIRST EDITION.
Price, Rs. 1-8-0.

Printed by Dildar All at the HINDUSTAN PRESS.

3. Prayag Street, Allahabad.

#### निवेदन

हिन्दोस्तानी एकेडेमी ने पच्छिमी नाटक लिखनेवाली के श्रव्छं श्रव्छे ड्रामी के श्रतुवाद,छापने का प्रबंध किया है। उद्देश्य यह है कि हमारे देश के लोगों को नये युग के नाटकों के पढ़ने का श्रानंद मिलं। इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी श्रौर उर्दु में नाटकों की कमी नहीं, लेकिन हमारे नाटकों में विचारों की तरतीय. घटनाओं के कम श्रीर भावों के वर्णन में कमीहै। इसका हमें खेद है। हिन्दोस्तान को यूनान की तरह इस बात का गौरव है कि इसने नाटक को उत्पन्न किया श्रोर उसे उन्नति दो। उस समय के बाद सैकड़ों साल योख्य श्रीर हिन्दोस्तान में नाटक की कला मुद्दी हालत में रही। लेकिन योरुप के नये जनम (Renascence) में नाटक में भी जान आई श्रीर इंगलिस्तान, फ्रांस श्रीर श्रीर देसों में ऊंचे दर्जे के नाटक लिखनेवाले पैदा हुए। उन्होंने ऐसे मारके के डामे रचे कि सारे संसार में उनकी धूम मच गई। किन्तु शेक्स्पीयर के मरने पर ड्रामे की बस्ती सूनी सी हो गई और तीन सी बरस के सन्नारे के बाद उन्नीसवीं सदी में इसमें फिर चहल

पहल शुरू हुई। नये जामे का श्रमुश्रा नारवे का मशहूर नाटक लिखनेवाला हेनरिक इञ्सन (Henrik Ibsen) हुआ। बरनार्ड शॉ, गाल्मवर्दी और दूसरं लेखकों ने इंगलिस्तान में और बोयू, हाऊष्टमैन इत्यादि नेकांस और जर्मनी में इस के कुदमी पर चल कर जसकमाया।

उन्नीमवीं सदी में योख्य की जानियों में बड्डा भारी नब्दीली हुई जिसका गहरा श्रमर उनके समाज, रहन सहन के ढंग, कला और व्यापार के नरीक़ें श्रीर मुल्क के संगठन श्रीर प्रबंध पर पड़ा। मनुष्य की ज़िन्दगी का कोई पहलू इस प्रभाव से न बचा। श्राज़ादी, समता, और देशप्रेम के भावों ने लोगों के दिलों को पलट दिया। सच नो यह है कि ऐसे ज़माने बहुत कम हुए हैं जिनमें मनुष्य श्रीर समाज के जीवन में ज़ोरों की उलट फेर हुई हो।

हर एक श्रान्दोलन में नये, पुराने, गुज़रे हुए, और श्रानेवाले ज़माने का संघर्ष होता है। बान यह है कि जब परिवर्त्तन की चाल नेज़ होती है श्रौर संघर्ष की दशा चिकट, तो हमारे भावां में बेचैनी पैदा होती है श्रौर वह श्रगट होने की राह हूं ढते हैं। न दबनेवाले भाव भड़क उठते हैं, लिखनेवाले का दिल ठेस खाता है श्रौर वह मजबूर होता है कि आतमा को क्षेश देनेवाले संकट को जायन के रूप में प्रगठ करे। इसी लिए नाटक समाज क जीवन का दर्पन है जिसमें संघर्पकी सुरतें दिखाई देती हैं। उन्नीस्वीं सदी में मनुष्य का मान इस बात को नहीं सह सकता था कि उसके पैर पुरानी बेड़ियों से जकड़े रहें। अपने गौरव का नया अनुभव उसको आज़ादी और समता की नई राहों पर चलाता है और उसके मन में नई रस्मीं, नये रिवाजों और जीवन के नये ढंगों की इच्छा पैदा होती है। इन्हीं की छाया उसके ड्रामे में नज़र आती है।

हिन्दोस्तान के हृदय में भी आज कुछ ऐसे ही विचार श्रीर भाव हिलोर ले रहे हैं। हमारे जीवन में भी एक श्रु कुत हलचल है जो योठंप की उन्नांस्वीं सदी के परिवर्तन से कहीं श्रिधिक है। यहाँ भी नयं श्रीर पुराने युग के संघर्ष ने भयानक रूप धारन किया है। इस खींचतान का श्रसर रीति रिवाज पर, धर्म पर, समाज पर, यहां तक कि जीवन के सभी श्रंगों पर दिखाई पड़ता है। यह कैसे मुमिकन है कि इससे दिलों में उमंग, लहू में जोश पैंदा न हो, श्रीर भावुक लेखकों के तड़पते दिल श्रात्मा की बेकली को प्रगट करने के लिए नाटक को श्रपना साधन न सनाएँ।

हम चाहते हैं कि हमारे नाटक लिखनेवाले इन ड्रामों की तरफ़ ध्यान हूँ श्रीर हमारे देश के रहनेवाले इनमें दिलचस्यी लें। यह तो सब मानेंगे कि श्रादमी यांक्प के हां या पश्याया के—श्रादमी हैं। रीति रिवाज के भीन परदे इनमें कितना ही श्रांतर क्यों न बना हैं लेकिन वे ही भाव, वे ही विचार, सब कहीं मौजूद हैं। यदि योक्प के ड्रामे हिन्दास्तानी भाषा में उपस्थित किये जायँ क्या यह सम्भव नहीं कि इनको देख कर हमारे देख में बरनार्ड शाँ, गाल्सवर्दी, मेज़फ़ील्ड सरीखे नाटक लिखने वाले पैदा हीं।

हम यह नहीं कहते कि यह अनुवाद मुहाविरे और भाषा की दृष्टि से निर्दोष हैं। इनमें गुलितयें हो सकती हैं। बात यह है कि अभी हमारे ड्रामे नाटक की भाषा से अनुवान से हैं और इनमें सुधार की बड़ी ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि यह अनुवाद इस कमी के पूरा करने के उपयोगी काम में सहायक होंगे।

ताराचंद

मंत्री,

हिन्दोस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रांत ।

## पात्र सूची

| जान वार्थिविक-मेम्बर पार्लिमेंट, धनी श्रीर लिवरल दल का |
|--------------------------------------------------------|
| मिस्रेज़ वार्थिविक उपकी स्त्री                         |
| जैक वार्थिविक उनका बेटा                                |
| रोपर उनका वकील                                         |
| मिसेज़ जोल्य 🕠 🗸 🗸 🗸 🔾 उनकी नीकरानी                    |
| मारला उनका विद्मतगार                                   |
| द्वीलर उनकी ख़िदमतगारिन                                |
| जोन्स मिसेव वोन्स का शौहर                              |
| मिसेज़ सेडन घर की मालकिन                               |
| स्नो जाहस                                              |
| पुलीस मैजिस्ट्रेट                                      |
| एक अपरिचित स्त्री                                      |
| दो छोटी श्रनाथ लड़िकयां                                |
| लिवेन्स वन लड़िक्यों का बाप                            |
| दारोग़ा                                                |
| मैजिस्ट्रेट का क्लार्क                                 |
| त्रदंती                                                |
| पुलीस के सिपाही, हार्क और अन्य दर्शक                   |

| समय - वर्त्तमान । पहले | दो श्रंकों | की घटना     | ईस्टर-ट्र्यु इंडे को |
|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| होती है। तीसरे श्रंक   | की घटना    | ईस्टर-वॅसडे | (बुघ)को।             |
|                        |            |             |                      |

| श्चंक १। टश्य पहला—एकिंहम गेट, जीन वार्थिविक का<br>भोजनालय |
|------------------------------------------------------------|
| दृश्य दूसरा वही                                            |
| दृश्य तीसरा वही                                            |
| श्रंक २। दृश्य पहला जोन्स का घर मरथर स्ट्रीट               |
| दृश्य दूसरा जॉन बार्थिविक का भोजनालय                       |
| अयंक ३ । द्वारा तहस्या अंदर्गका पूलीस कोर्ट                |

## ग्रंक १

#### दश्य १

परदा उठता है, श्रोर वार्थिविक का नए ढंग से सजा हुआ बड़ा खाने का कमरा दिखाई देता है। खिड़की के परदे खिवे हुए हैं। बिजली की रैश्शनी हो रही है। एक बड़ी गोल खाने की मेज़ पर एक तश्तरी रक्खी हुई है, जिसमें व्हिस्की, एक नलकी श्रीर एक चाँदी की सिगरेट की डिबिया है। श्राधी रात गुज़र चुकी है।

वज़ार दकेबाहर कुछ हल चल सुनाई देती है। दरवाज़ा भोके से खुलता है; जैक वार्धिविक कमरे में इस तरह श्राता है, माना गिर पड़ा हो। वह दरवाज़े का कुण्डा पकड़कर खड़ा सामने देख रहा है भीर श्रानन्द से मुसकुरा रहा है। वह शाम के कपड़े पहिने हुए है, श्रीर वह हैट लगाए हुए है जो तमाशा देखते व क लगाई जाती है। उसके हाथ में एक नीले रंग का मख़मल का ज़नाना बदुधा है। उसके लड़कोंधे चेहरे पर ताज़गी कलक रही है। डाड़ी श्रीर मूँछ मुड़ी हुई है। उसके वाजू पर एक भोवरकोट लटक रहा है।

#### जेंक

श्रहा ! में मज़े से घर पहुँच गया—

[ विवाद के भाव से ]

कौन कहता है, कि मैं बिना मदद के दरवाज़ा नहीं खोल सकता था ?

> [ वह लड़खनाता है, बटुए के। भुलाता हुन्ना श्रन्दर श्राता है। एक ज़नाना रूमाल श्रोर लाल रेशम की थैली गिर पड़ती है। ]

.खूव भाँसा दिया—सभी चीज़ं गिरी पड़ती हैं। कैसा चकमा दिया है चुड़ैल की, उसका बेग साफ़ उड़ा लाया,

[बटुए को भुलाता है।]

्खूब भाँसा दिया,

[ चाँदी की डिबियासे एक सिगरेट निकाल कर मुँह में रख लेता है। ]

उस गधे का कभी कुछ नहीं दिया !

[ भ्रपनी जेब टटोलता है भ्रौर एक शिलिङ्ग बाहर निकालता है । वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है, श्रौर लुढ़क जाती है । वह उसे खोजता है । ]

इस शिलिंग का बुरा हो!

[ फिर खे। जता है। ]

पहसान को भूलना नीचता है ! मगर कुछ भी नहीं,

#### [वह हँमता है]

में उससे कह दूँगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है।

[ वह दरवाज़े से रगड़ता हुआ निकलता है, भौर दालान से होता दुआ, ज़रा देर में लौट आता है। उसके पीछे-पीछे जोन्स आता है, जो नशे में चूर है। जोन्स की उम्र लगभग तीस साल है। गाल पिचके हुए, आँखों के गिर्द गड़दे पड़े हुए, कपड़े फटे हुए हैं, वह इस तरह ताकता है जैसे वैकार हो भौर पिछलगुए की भाँति कमरे में भाता है।]

#### जैक

शिः और चाहे जो कुछ करो मगर शेर मत करना। दरवाज़ा बन्द कर देा श्रौर थोड़ी-सी पिया।

#### [ बड़ी गंभीरता से । ]

तुमने मुक्ते दरवाज़ा खोलने में मदद दी—मगर मेरे पास कुछ है नहीं। यह मेरा घर है, मेरे बाप का नाम वार्थिविक है—वह पार्लिमेंट का मेम्बर हैं उदार—मेम्बर हैं। यह मैं तुमसे पहिले ही वता चुका। थोड़ी—सी पिया

[ वह शराब ढालता है, श्रीर पी जाता है। ] मुभ्फे नशा नहीं है,

#### [ साफा पर लेटकर । ]

कोई हर्ज नहीं । तुम्हारा क्या नाम है ? मेरा नाम वार्थिविक है, मेरे बाप का भी यही नाम है; मैं भी लिवरल हूँ ।—तुम क्या हो ?

#### जोन्स

#### [ भारी तेज श्रावाज में । ]

में तो पक्का 'श्रनुदार' हूँ । मेरा नाम है जोन्स । मेरी बीबी यहाँ काम करती है; वह मज़दूरनी है, यहाँ काम करती है ।

#### जेक

जोन्स ?

#### [ हँसता है। ]

पक दूसरा जोन्स मेरे साथ काँलेज में पढ़ता है।

मैं खुद साम्यवादी नहीं हूँ। मैं लिबरल हूँ।—
देाने में बहुत कम अन्तर है। क्योंकि लिबरल दल के सिद्धान्त ही ये हैं। हम सब
क़ानून के सामने बराबर हैं—बेहूदी बात
है, बिलकुल वाहियात,

[ हँसता है।]

मैं क्या कहने जा रहा था। मुफ्ते थोड़ी सी व्हिस्की दो।

[ जोन्स उसे व्हिस्की देता है, श्रीर नलकी से पानी का छींटा मारता है।]

मैं तुमसे यह कहने जा रहा था, कि मेरी उससे तकरार हो गई।

[ बटुए को भुलाता है।]

थोड़ी सी पीलो जोन्स—तुम्हारे वग़ैर यह काम ही न हो सकता—इसी से में तुम्हें पिला रहा हूँ।

श्रगर कोई जान भी जाय, कि मैंने उसके रुपये उड़ा दिए, तो क्या परवा । चुड़ैल!

[ सोफ़ा पर पैर रख लेता है।]

शोर मत करो श्रौर जो चाहे सो करो। शराब उंडेलो श्रौर खूब डटकर पियो । सिगरेट लो, जो चाहे सो लो। तुम्हारे वग़ैर वह 'हरगिज़ न फँसती।

#### [ भांखे बन्द करके। ]

तुम टोरी हो, में ख़ुद लिबरल हूं, थोड़ी-सी पियो।—में बड़ा बाँका ऋादमी हैं।

[ उसका सिर पीछे की तरफ़ लटक जाता है, वह

मुसकुराता हुआ सो जाता है, श्रीर जोन्स खड़ा
होकर उसकी तरफ़ ताकता है; तब जैक के हाथ से

गिलास छीनकर पी जाता है । वह बटुए को
जैक की कमीज़ के सामने से उठा लेता है । उसे

रोशनी में देखता है श्रीर सूँघता है । ]

#### जोन्स

जन्ना किसी अच्छे आदमी का मुँह देखकर उठा था।

जिंक के सामने की जेब में उसे ठूस देता है ]

#### जैक

#### [बड़बड़ाता हुन्ना । ]

#### चुड़ैल! कैसा चकमा दिया।

[ जैक चारों तरफ़ कनिखयों से देखता है, वह िहह्की उँडेलकर पी जाता है तब चाँदो की दिबिया से एक सिगरेट निकाल कर दो एक दम लगाता है, श्रीर िहह्की पीता है फिर उसे विलकुल होश नहीं रहता ।

#### जोन्स

बड़ी श्रच्छी-श्रच्छी चीज़ें अपा की हैं,

[वह ज़मीन पर पड़ी हुई लाल थैली को देखता है।]

है माल बढिया।

[ वह उसे डँगली से छता है, किश्ती में रख देता है स्त्रीर जैक की तरफ ताकता है। ]

है मोटा आसामी।

[ वह श्राईने में श्रपनी सूरत देखता है। श्रपने हाथ उठाकर भीर उंगलियों को फैलाकर वह उसकी तरफ़ मुकता है; तब फिर मुद्दी बाँधकर जैक की तरफ ताकता है, मानो नींद में उसके मुसकुराते हुए चेहरे पर घू'सा मारना चाहता है। एकाएक वह बाक़ी बची हुई हिस्की ग्लास में उँडेलता है श्रीर पी जाता है। तब कपटमय हुए के साथ वह चाँदी की डिबिया श्रीर थेली उठाकर जेब में रखलेता है।

बचा में तुम्हें चरका दूँगा। इस फेर में न रहना।

[ गुरगुराती हुई हँसी के साथ वह दरवाज़े की श्रोर इड़खाता हुश्चा जाता है । उसका कंधा स्विच से टकरा जाता है, रोशनी बुक्त जाती है । किसी बन्द होते हुए दरवाज़े की श्रावाज़ सुनाई देती है । ]

> परदा गिरता है। परदा फिर तुरन्त उठता है।

#### दश्य २

[ वार्थिविक का खाने का कमरा । जैक अभी तक सोया हुआ है । सुबह की रौशनी परदों से होकर आ रही हैं । समय साढ़े आठ बजे का है । ह्वीलर जो एक फुर्तीली औरत है, कूड़े की टोकरी लिये आती है । और मिसेज़ जोन्स आहिस्ता-आहिस्ता कोयले की टोकरी लिए दाख़िल होती है । ]

#### ह्यीलर

#### [परदा उठाकर ]

जब तुम कल चली गईं, तो वह तुम्हारा निखट्ट शौहर तुम्हारी टोह में चक्कर लगा रहा था। मैं समभती हूँ, शराब के लिए तुमसे रुपया माँग रहा था। वह आध घंटे तक यहाँ कोने में पड़ा रहा। जब मैं कल रात को डाक लेने गई तो मैंने उसे होटल के बाहर खड़े देखा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती, तो कभी उसके साथ न रहती। में कभी ऐसे श्रादमी के साथ न रहती, जो मुक्त पर हाथ साफ़ करता। मुक्तसं यह बरदाश्त ही न होता। तुम लड़कों को लेकर क्यों नहीं उसे छोड़ देती हो? श्रागर तुम यह बरदाश्त करती रहोगी, तो यह श्रीर भी सिर चढ़ जायगा। मेरी समक्त में नहीं श्राता, कि महज़ शादी कर लेने से कोई श्रादमी क्यों तुम्हें दिक करे।

#### भिसेज़ जोन्स

[ काली श्रांग्वें श्रोर काले बाल, चेहरा श्रण्डाकार, श्रावाज़ चिकनी, नर्म श्रोर मीठी । प्ररत से सहनशील मालूम होती है। उदासी से बातें करती है। वह नीलें रंग का कपड़ा पहिने हुए है श्रोर उसके जूते में सुराख़ हैं।]

वह श्राधी रात को घर श्राया श्रौर श्रपने होश में न था । उसने मुफ्ते जगाया श्रौर पीटने लगा । उसे सिर पैर की कुछ ख़बर हो नहीं मालूम होती थी । मैं उसे छोड़ना तो चाहती हूँ, मगर डरती हूँ, न मालूम मेरे साथ क्या करे । जब वह नशे में होता है, तो उसके कोध का वारापार नहीं रहता ।

#### ह्यीलर्

तुम उसे क्रैंद्र क्यों नहीं करा देती ? जब तक तुम उसे बड़े घर न पहुँचा दोगी, तुम्हें चैन न मिलेगा । श्रगर में तुम्हारी जगह होती, तो कल ही पुलीस में इत्तला कर देती । यह भी समभता कि किसी से पाला पड़ा था ।

#### भिसेज् जोन्स

हाँ मुभे जाना ता चाहिए, क्योंकि जय वह नशे

में होता है तो मेरे साथ बुरी तरह पेश श्राता

है । लेकिन बहिन ! बात यह है कि उन्हें

श्राजकल बड़ा कष्ट है । —दा महीने से घर

बैठे हुए हैं । श्रीर यही फ़िक उन्हें सता रही

है । जब कहीं मजूरी छग जाती है, तब वह

इतना उजडुपन नहीं करते । जब ठाले बैठते
हैं तभी उनके सिर भूत सवार होता है ।

#### द्वीलर

अगर तुम हाथ पैर न हिलाश्रोगी, तो उससे गला न स्टूरेगा ।

### मिसेज जोन्स

श्रव यह दुर्गति नहीं सही जाती; मुभे रात-रात भर जागते गुज़र जाती है। और यह भी नहीं है कि कुछ कमाकर लाता हो क्योंकि घर का सारा बोभ मेरे सिर है। ऐसी-ऐसी गालियाँ देता है, क्या कहूँ। कहता है कि तू शुहदों को साथ लिये फिरती है। बिलकुल भूठी बात है, मुक्ससे कोई श्रादमी नहीं वोलता, हाँ, वह ख़ुद औरतो के पीछे पड़ा र**ह**ता है। उसकी इन्हीं सब बातों से मेरा जी जला करता है। मुभे धमकाता है, कि अगर तुम-ने मुभ्रे छोड़ा तो सिर काट लूँगा। यह सब शराब श्रीर चिंता का फल है । हाँ, यों श्रादमी वह बुरा नहीं है। कभी-कभी वह

मुभसे मीठी-मीठी बातें करता है, लेकिन मैंने उसके हाथों इतने दुःख भोगे हैं कि उसकी मीठी बातें भी बुरी लगती हैं। मैं तो उसकी बातों का जबाब तक नहीं देती। जब नशे में नहीं होता, तो लड़कों से भी प्रेम करता है।

#### ह्यीलर

तुम्हारा मतलब है, जब वह नशे में होता है ?

मिसेज जोन्स

हाँ

[ उसी स्वर में। ]

वह छोटे साहब सोफ़ा पर सोए हुए हैं।

[दोनों चुपचाप जैककी तरफ ताकती हैं।]

मिसेज, जोन्स

[ नर्म श्रावाज़ में।]

मालूम होता है, नशे में हैं।

#### द्वीलर

शुहदा है, शुहदा, मुभे विश्वास है, कि तुम्हारे शौहर की तरह इसने भी रात को पी थी। इसकी वेकारी एक दूसरी ही तरह की है, जिसमें पीने ही की स्भती है। जाकर मारलो से कह आऊँ, यह उसका काम है।

[ वह चली जाती है ]

[ मिसेज़ जोन्स भुककर धीरे-धीरे काड़ू देने लगती है। ]

जैक

[ जाग कर। ]

कौन है ? क्या बात है ?

मिसेज जोन्स

में हूँ सरकार, मिसेज़ जोन्स।

जैक

[ठउ बैठता है, श्रीर चारों तरफ़ ताकता है।]

मै कहाँ हूं ? क्या ब क है ?

मिसेज जोन्स

नौ का अमल होगा हुजूर। नौ

जैक

नौ ! क्यों ? क्या ?

[ उठ कर ज़बान चलाता है श्रीर सिर पर हाथ फेरकर मिसेज़ जोन्स की तरफ़ घूरकर देखता है। ]

देखो तुम मिसेज जोन्स, यह न कहना कि तुमने मुफे यहाँ स्रोते पाया ।

मिसेज जोन्स

न कहूँगी, न कहूँगी सरकार।

जैक

इत्तफ़ाक की बात है ! मुफ्ते याद नहीं स्राता कि मैं यहाँ कैसे सो गया । शायद मैं चारपाई पर जाना भूल गया। अर्जाब वात है। मारे ददं के सिर फटा जाता है। देखों मिसेज़ जोन्स, किसी से कुछ कहना मत।

[बाहर जाता है ड्योड़ी में मारलो से मुठभेड़ होती है। मारलो जवान श्रोर गंभीर है। उसकी डाड़ी मूँछ साफ़ है, श्रौर बाल माथे की तरफ़ से कंघी करके मुश्गे, की कलग़ी की तरह ऊपर उठा दिए गए हैं। है तो वह ख़ानसामा, लेकिन श्रच्छे चाल चलन का श्रादमी है। वह मिसेज़ जोन्स को देखता है, श्रौर धोंठ दबाकर मुसकुराता है।]

#### मारलो

पहिली बार नहीं पी है, और न श्रंतिम बार ही है। ज़रा कुछ बैाखलाया हुआ मालूम होता था क्यों मिसेज़ जोन्स ?

#### मिसेज, जोन्स

श्रपने होश में न थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया।

#### मारलो

तुम्हारी तो आदत पड़ी हुई है। तुभ्हारे शौहर का क्या हाल है?

#### मिसेज जोन्स

#### [ नर्म श्रावाज़ से ]

कल रात को तो उन की हालत श्रव्छी न थी। कुछ सिर पैर की ख़बर ही न थी। बहुत रात गए श्राप, श्रीर गालियाँ वकते रहे। लेकिन इस वक्त, सो रहे हैं।

#### मारलो

इसी तरह मज़दूरी ढूँढ़ी जाती है, क्यों ?

#### मिसेज जोन्स

उनकी आदत तो यह है, कि रोज़ सबेरे काम की तलाश में निकल जाते हैं। और कभी-कभी इतने थक जाते हैं कि घर श्राते ही गिर पड़ते हैं। भला यह कैसे कहूँ कि वह काम नहीं खोजते। ज़रूर खोजते हैं। रोजगार मंदा है।

[वह टोकरी श्रोर भाड़ू सामने रक्खे चुप चाप खड़ी हो जाती हैं। ज़िन्दगी की श्रगली पिछली बार्तें किसी वन्य दृश्य की भाँति उसकी श्राखों के सामने श्राने लगती हैं, श्रोर वह उन्हें स्थिर, उदासीन नेत्रों से देखती हैं।]

लेकिन मेरे साथ वह बुरी तरह पेश त्राते हैं। कल रात उन्हों ने मुक्ते पीटा श्रीर पेसी पेसी गालियां दीं कि रोंगटे खड़े होते हैं।

#### मारलो

बैंक की छुट्टी थी, क्यों ? उसे होटल का चस्का पड़ गया है। यही बात है। मैं उसे रोज़ बड़ी रात तक कोने में बैठे देखता हूँ। वहीं फिरा करता है।

#### मिसेज़ जोन्स

काम की खोज में दिन भर दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाते हैं। श्रौर कहीं कोई दूसरा रोजगार भी नहीं फ़िलता, इसलिए अगर एक घूँट भी पी लेते हैं, तो सीधे दिमागु पर चढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह वह मेरं साथ पेश आते हैं. उस तरह श्रपनी बीबी के साथ न पेश श्राना चाहिए। कभी-कभी तो वह मुक्ते घर से निकाल देते हैं। श्रीर मैं सारी रात मारी-मारी फिरती हुँ। वह मुभे घर में घुसने भी नहीं देते। पीछे से पछताते हैं। श्रौर वह मेरे पीछे-पीछे लगे रहते हैं, गलियों में मुक्त पर ताक लगाप रहते हैं, उन्हें ऐसा न चाहिए, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ दगा नहीं की। श्रौर मैं उन से कहती हूँ, कि मिसेज बार्थिविक को तुम्हारा श्राना श्रच्छा नहीं लगता । लेकिन इस पर उन्हें कोध श्रा जाता है, श्रीर वह श्रमीरों को गालियाँ देने लगते हैं। उनकी नौकरी भी इसी

वजह से छूटी, कि वह मुभे बुरी तरह सताते थे । तबसे वह श्रमीरों के जानी दुशमन हो गये हैं । उन्हें देहात में सईसी की श्रच्छी जगह मिल गई थी । लेकिन जब मुभे मारने-पीटने लगे, तो वदनाम हो गए ।

#### मारलो

सज़ा हो गई?

#### मिसेज जान्स

हां; मालिक ने कहा, में ऐसे श्रादमी को नहीं रक्ख्या, जिसकी लोग इतनी निन्दा करते हैं। उसने यह भो कहा कि इसकी देखादेखी और लोग भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ का काम छोड़ दूँ तो मेरा निवाह न हो। मेरे तीन बच्चे हैं। श्रीर में नहीं चाहती कि वह मेरे पीछे-पीछे गिलयों में घूमें श्रीर शोर गुल मचाएँ।

#### मारलो

[ खाली बेातल के। ऊपर उठाकर ]

पक बूँद भी नहीं ! अगर अवको तुम्हें मारे, तो पक गवाह लेकर सीधे कचहरी चली जाना।

#### मिसेज़ जोन्स

हाँ मैंने ठान लिया है। ज़रूर जाऊँगी।

#### मारलो

हूँ! सिगरेट की डिबिया कहाँ है ?

[ वह चांदी की डिबिया हं ढता है। मिसेज़ जोन्स की तरफ देखता है, जो हाथों भीर घुटनों के बल माड़ दे रही है, वह रक जाता है, श्रीर खड़ा-खड़ा कुछ सोचने लगता है। वह तश्तरी में से देा श्रधजले सिगरेट उठ छेता है, भीर उनके नाम पढ़ता है।

नेस्टर-डिबिया कहाँ चली गई ?

[ वह विचारपूर्यों भाव से फिर मिसेज़ जोश्स को देखता है, धौर जैक का ब्रोवरकोट लेकर जेवें टटोलता है। ह्वीलर नाश्ते की तश्तरी लिए ब्राती है।]

#### मारलो

[ह्वीलर से अलग ]

तुमने सिगरेट की डिबिया देखी है ?

द्वीलर

नहीं।

#### मारलो

तो वह ग़ायब हो गई । मैंने रात उसे तश्तरी में रखदिया था, श्रौर उन्होंने सिगरेट पिया भी।

[ सिगरेट के जले हुए दुकड़े दिखाकर ]

इन जेवों में नहीं है । श्राज ऊपर कव ले गए ? जब बह नोचे श्रायें तो उनके कमरे में खूब तलाश करना। यहाँ कौन-कौन श्राया था ?

#### ह्यीलर

श्रकेली में श्रीर मिसेज जान्स ।

#### मिसेज जोन्स

यह कमरा तो हो गया, क्या बैठक भी साफ़ कर लूँ ?

#### ह्यीलर

[ इसे सन्देह से देखकर ]

तुमने देखा है? पहिले इस छोटी कोठरी को साफ कर दो।

[ मिसेज़ जोन्स टोकरी भौर ब्रुझ लिए बाहर चली जाती है, मारलो श्रौर ह्वीलर एक दूसरे के मुँह की भोर ताकते हैं ]

#### मारलो

पता तो चल ही जायगा।

हीलर

[ हिचकिचाकर ]

पेसा तो नहीं हुआ है कि उसने— [द्वार की श्रोर देखकर सिर हिलाती है ]

### मारलो

[ दूढ़ता से ]

नहीं, मैं किसी पर संदेह नहीं करता ।

हीलर

लेकिन मालिक से तो कहना ही पड़ेगा।

## मारलो

ज़रा ठहरो, शायद मिल हो जाय, हमें किसी पर संदेह न करना चाहिए। यह बात मुभे पसन्द नहीं।

परदा गिरता है।

तुरम्त ही फिर परदा उठता है।

#### दृश्य ३

[ बार्थिविक श्रीर मिसेज़ बार्थिविक मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं, पित की उम्रन्थ श्रीर ६० के बीच में है। चेहरे से ऐसा मालूम होता है, कि अपने को कुछ समकता है। सिर गंजा है, श्रांखों पर ऐनक है, श्रोर हाथ में टाइम्स पत्र है। श्री की उम्र ५० के लगभग होगी। श्रच्छे कपड़े पहिने हुए हैं। बाल खिचड़ी हो गए हैं। चेहरा सुन्दर है, मुद्दा दृढ़ है। दोनों श्रामने-सामने बैठे हैं।

### बार्थिविक

[पत्र के पीछे से ]

बार्नसाइड के बाई इलेक्शन में मजूर दल का आदमी आ गया प्रिये।

## मिसेज़ बार्थिविक

मजूर दल का दूसरा आदमी आ गया! समभ में नहीं आता लोग क्या करने पर तुले हुए हैं।

### बार्थिविक

मैंने तो पहिले ही कहा था। मगर इससे होता क्या है।

## मिसेज़ बार्थिविक

वाह ! तुम इन बातों को इतनी तुच्छ क्यों समभते हो। मेरे लिए तो यह आफ़त से कम नहीं। श्रौर तुम श्रौर तुम्हारे लिबरल भाई इन आदिमयों को श्रौर शह देते हैं।

### वार्थिविक

### [ भौंहें चढ़ाकर ]

सब दलों के प्रतिनिधियों का होना उचित सुधार के लिए ज़रूरी है।

# मिसेज् वार्थिविक

्तुम्हारे सुधार की बात सुनकर मेरा जी जल उठता है। समाज सुधार की सारी वार्ते पागलों को सी हैं। हम खूब जानते हैं कि उनका क्या मंशा है। वे सब कुछ अपने लिए चाहते हैं। ये साम्यवादी और मजूर दल के लोग परले सिरे के मतलबी हैं; न उनमें देशभक्ति है। ये सब ऊँचे दरजे के लोग हैं। वे भी वही चाहते हैं, जो हमारे पास मौजूद है।

### बार्थिविक

जो हमारे पास है वह चाहते हैं!

[ आकाश की श्रोर देखना है ]

तुम क्या कहती हो प्रिये ?

[ मुँह बनाकर ]

मैं कान के लिये कौवे के पीछे दौड़नेवालों में नहीं हूं।

# मिसेन, वार्थिविक

मलाई दूँ ? सबके सब बौखल हैं। देखते जाव थोड़े दिनों में हमारी पूर्जी पर टैक्स लगेगा। मुभे तो विश्वास है, कि वह हर एक चीज पर कर लगा देंगे। उन्हें देश का तो कोई ख़याल ही नहीं। तुम लिबरल श्रीर कंज़रवेटिव सब एक से हो। तुम्हें नाक के श्रागे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुममें ज़रा भी विचार नहीं है। तुम्हें चाहिए कि श्रापस में मिल जाव, श्रीर इस श्रंखुए को ही उखाड़ दो।

## वार्थिविक

बिलकुल वाहियात बक रही हो। यह कैसे हो सकता है कि लिबरल श्रौर कंज़रवेटिव मिल जाँय। इससे मालूम होता है कि श्रौरतों के लिए यह कितनी—लिबरलों का सिद्धांत ही यह है, कि जनता पर विश्वास किया जाय।

# मिसेज बार्थिविक

चुपके से नाश्ता करे। जॉन, मानों तुममें श्रौर कंज़र-वेटिवों में बड़ा भारी फर्क है। सभी बड़े श्रादिमयों के एक ही सिद्धांत श्रौर एकही स्वार्थ होते हैं।

#### शांत होकर

उफ़ ! तुम ज्वालामुखी पर वैठे हो जोन।

### बार्थिविक

यया !

## मिसेज बार्थिविक

मैं ने कल पत्र'मं एक चिट्ठो पढ़ी थी, उस आदमी का नाम भूलती हूँ, लेकिन उसने सारी बातें खोल-कर रखदी थीं। तुम लोग किसी बात की श्रस-लियत नहीं समभते।

### वार्थिविक

हूँ ! ठोक।

[भारी स्वर से ]

मैं लिबरल हूँ, इस विषय को छोड़ो। मिसेज वार्थिविक

टोस्ट टूँ? मैं इस आदमी के विचारों से सहमत हूँ! शिक्षा, नीची श्रेणी के आदमियों को चौपट कर रही है। इस से उनका सिर फिर जाता है, श्रीर यह सभी के लिये हानिकर है। मैं नीकरों के रंग ढंग में श्रव वह बात ही नहीं पाती।

## बार्थिविक

[ कुछ संदेह के साथ ] श्रागर तबदीली से कोई श्राच्छी बात पैदा हो जाय, तो मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ।

### [ एक ख़त खोलता है ]

अच्छा, मास्टर जंक का काई नया मामला है, "हाई स्ट्रोट श्राक्सफ़ोर्ड। महाशय, हमारे पास मि०। जान बाधिविक की ४० पौंड की हुन्डी श्रायी है। " श्रच्छा यह ख़त उसके नाम है! "हम श्रव इस चेक को भेजते हैं, जो श्रापने हमारे यहां भुनाया था, पर जैसा मैं श्रपने पहले पत्र में लिख चुका हूँ, जब वह श्रापके बैंक में भेजा गया तो उन लोगों ने उसे नहीं सकारा। भवदीय मास पंड सन्स, टेलसं।" खूब!

[ चेक को ध्यान से देखकर ]

है मज़ेदार बात ! इस लौंडे पर तो मुक़दमा चल सकता है।

# मिसेन, बार्थिविक

जाने भी दो जान, जैक की नीयत बुरी न थी। उसने
यही, समका होगा कि मैं कुछ रुपय ऊपर ले रहा
हूँ। मेरा श्रव भी यही ख़याल है कि बैंक को वह
चेक भुना देना चाहिए था। उन लोगों को मालूम
होगा कि तुम्हारी कितनी साख है।

## बार्थिविक

[ पत्र श्रौर चेक को फिर लिफ़ाफ़े में रखकर ]

श्रदालत में लाला की आँखें खुल जातीं।

[ जैक आ जाता है। उसे देखते ही वह चुप हो जाता है, वास्केट के बटन बंद कर छेता है। ठुड्डी पर आस्तुरा लग गया है। उसे दबा छेता है।]

### जैक

[ उन दोनों के बीच में बैठकर श्रीर प्रसन्न मुख बनने की इच्छा करके ] खेद है मुभे देर हो गई

[ प्यालों को श्रहिच से देखकर ]

श्रम्मा, मुक्ते तो चाय दीजिए। मेरे नाम का कोई खुत है?

[बार्थिविक उसे ख़त दे देता है]

यह क्या बात है, इसे खोल किसने डाला ? मैं श्राप से कह चुका मेरे ख़तों.

बार्थिविक

[ लिफ़ाफ़ें को छूकर ]

मेरा ख्याल है कि यह मेरा ही नाम है।

जैक

[ खिन्न होकर ]

श्राप ही का नाम तो मेरा भी नाम है। इसे मैं क्या करूँ।

[ ज़त पढ़ता है धौर बड़बड़ाता है ]

बद्माश!

# वार्थिविक

[ उसे देखकर ]

तुम इतने सस्ते छूटने के लायक नहीं हो।

जेक

क्या श्रभा श्राप मुभे काफ़ी नहीं कोस चुके!

मिसेज़ बाथि विक

क्यों उसे दिक करते हो जॉन ? कुछ नाश्ता कर लेने दो।

## बाथि विक

श्रगर मैं न होता तो जानते हो तुम्हारी क्या दशा होती? यह संयोग की बात है—मान लो तुम किसी ग़रीब श्रादमी या क्क के बेटे होते। ऐसा चेक भुनाना जिसे तुम जानते हो कि चल न सकेगा, क्या कोई मामूली बात है! तुम्हारी सारी ज़िंदगी बिगड़ जाती। श्रगर तुम्हारे यही ढंग हैं, तो ईश्वर ही मालिक है। मैं तो ऐसी बातों से हमेशा दूर रहा।

जैक

श्रापके हाथ में हमेशा रुपए रहते होंगे। श्रगर श्रापके पास रुपए का ढेर हो तो फिर इसकी जुरूरत—

#### जॉन

मेरी हालत ठीक इसकी उलटी थी। मेरा बाप कभी मुक्ते काफ़ी रुपए न देता था।

जैक

श्चापको कितना मिलता था?

#### जॉन

इसमें कोई सार नहीं। सवाल है, क्या तुम श्रनुभव करते हो कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है।

जैक

यह सब में कुछ नहीं जानता। हाँ अगर आपका

ख्याल है कि मैंने बेजा किया तो मुक्ते दुःख है। मैं तो यह पहले ही कह चुका। श्रगर मैं पैसे पैसे को मुहताज न होता तो कभी ऐसा काम न करता।

बाथि विक

चालीस पौंड में से श्रव कितने बच रहे ?

जैक

प ।। [हिचकता हुआ ]

ठीक याद नहीं, मगर ज्यादा नहीं है।

बाथि विक

श्राखिर कितना ?

जैक

[ उद्दंडता से ]

एक पैसा भी नहीं बचा।

बाथि विक

क्या ?

# जैक

मारे दर्द के सिर फटा जाता है

[ अपने हाथ पर सिर भुका लेता है ]

मिसेज बार्थिविक

सिर में दर्द कब से होने लगा बेटा ? कुछ नाश्ता तो कर लो।

## जैक

[सांस खींचकर]

बड़ादर्द हो रहा है!

# मिसेज वार्थिविक

क्या उपाय करूँ ? मेरे साथ श्राश्रो वेटा ! में तुम्हें पेसी चीज़ खिला दूंगी कि सारा दर्द तुरन्त जाता रहेगा।

[ दोनों कमरे से चले जाते हैं; झौर बार्थिविक ख्त के फाड़कर श्रॅगेठी में डाल देता है। इतने में मारलो श्रा जाता है भीर चारों श्रोर झांखें दौड़ा कर जाना चाहता है। ]

## बार्थिविक

क्या है मारलो ? क्या खोज रहे हो ?

मारलो

मि० जॉन को देख रहा था।

वार्थिविक

मि० जॉन से क्या काम है ?

मारलो

मैंने समभा शायद यहां हों।

बार्थिविक

[सन्देह के भाव से ]

हाँ, लेकिन उनसे तुम्हें काम क्या है ?

### मारलो

[ लापरवाई से ]

एक श्रीरत श्राई है। !कहती है उनसे कुछ

# बार्थिविक

श्रारत! इतने सवेरे! कैसी श्रौरत है?

### मारलो

[ स्वर से बिना कोई भाव प्रकट किए हुए ]

कह नहीं सकता हज़ूर। कोई ख़ास बात नहीं। मुमिकन है कुछ मांगने श्राई हो। मेरा ख़्याल है कोई ख़ैरात मांगनेवाली है।

# बार्थिविक

क्या उन श्रीरतों के से कपड़े पहने है ?

## मारलो

जी नहीं, मामूली कपडे पहने है।

# वार्थिविक

कुछ मांगना चाहती है ?

मारलो

जी नहीं।

बार्थिविक

तुम उसे कहाँ छोड़ आप हो ?

मारलो

बड़े कमरे में हुजूर !

बार्थिविक

बड़े कमरे में ! तुम कैसे जानते हो कि वह चोरनी नहीं है ? घर की कुछ टोह लेने आई हो ?

मारलो

मुक्ते ऐसी तो नहीं मालूम होती।

वार्थिविक

ख़र, यहां लाग्रो । मैं खुद उससे। मिलूँगा।

मारलो चुपके से सिर हिलाकर भय प्रकट करता चला जाता है । ज़रा देर में एक पीले मुख की युवती को साथ लिए लोटता है । उसकी आँखें काली हैं, चेहरा सुन्दर, कपड़े तरहदार हैं, श्रीर काले रंग के । लेकिन कुछ फूहड़ है । सिर पर एक काली टोपी है जिस पर सुफेद किनारी है । उस पर परमा के बैं जनी फूलों का एक गुच्छा बेढंगेपन से लगा हुआ है । मि० बार्थिविक को देखकर वह हकाबका हो जाती है । मारलो चला जाता है ।

### अपरिचित स्त्री

श्ररे! क्षमा कीजिएगा। कुछ भूल हो गई है।

[ वह जाने के लिए घूमती है ]

## वार्थिविक

श्राप किससे मिलना चाहती हैं श्री मती जी?

#### अपरिचित

[ रुककर और पीछे की श्रोर देखकर ]

मैं मि० जान बार्थिविक से मिलना चाहती थी।

## बार्थिविक

से

जान या<sub>री</sub> विकृतो मेरा ही नाम है श्रीमती जी। मैं श्रीफ़्री अस्या सेवा कर सकता हूँ ?

#### अपरिचित

जी-में यह नहीं-

[ आँखें भुका होती है बार्थिविक उसे ध्यान से देखता है श्रीर श्रोठों को सिकोड़ता है। ]

## बार्थिविक

शायद श्राप मेरे बेटे से मिलना चाहती हैं ?

अपरिचित

जिल्दी से ]

हाँ हाँ, यही बात है।

## वार्थिविक

पूछ सकता हूँ कि मुभे किससे वार्ते करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ?

#### अपरिचित

[ उसके मुख पर विनय और श्राग्रह का भाव दिखाई । ! है ]

मेरा नाम है—मगर ज़रूरत ही क्या है। मैं भमेला नहीं करना चाहती। मैं ज़रा एक मिनट के लिये श्रापके बेटे से मिलना चाहती हूँ।

#### [ साहस से ]

सच तो यह है कि मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है।

# बार्थिविक

### [ श्रपनी बेचैनी को दबाकर ]

मेरे बेटे की ता श्राज तबीयत कुछ ख़राब है। श्रगर ज़करत हो तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। श्राप श्रपनी ज़करत बयान करें।

### अपरिचित

जी—लेकिन मेरा उनसे मिलना ज़रूरो है। मैं इसी इरादे से आई हूँ। मैं कोई भमेला नहीं करना चाहती, लेकिन बात यह है—रात को—श्रापके बेटे ने उड़ादी—उन्होंने मेरी—

[ रुक जाती है ]

बार्थिविक

[कठोर स्वर में ]

हाँ हाँ कहिए, क्या ?

अपरिचित

वह मेरा—बटुश्रा उठा ले गए।

वार्थिविक

श्रापका बदु.....

#### अपरिचित

मुभे बटुए की चिन्ता नहीं है। उसकी मुभे ज़्रूरत

नहीं। मैं सच कहती हूँ मेरा इरादा विलकुल नहीं है कि कोई भमेला हो।

[ उसका चेहरा काँपने लगता है ]

लेकिन—लेकिन—मेरे सब रुपए उसी बटुए में थे।

वार्थिविक

किस चीज़ मं-किस चीज़ में ?

### अपरिचित

मेरे बटुए में एक छोटी सी थैलो में रखे हुए थे। लाल रंग की रेशमी थैली थी। सच कहती हूँ, मैं न श्राती—मैं कोई भमेला नहीं करना चाहती। लेकिन मुक्ते रुपए मिलने चाहिए, कि नहीं ?

## बार्थिविक

क्या श्रापका यह मतलब है कि मेरे बेटे ने— ?

#### अपरिचित

जी, समभ लीजिप, वह अपने....मेरा यह मतलब कि वह—

# बार्थिविक

मैं श्रापका मतलब नहीं समभा।

#### अपरिचित

[ अपने पैरं पटककर मोहक भाव से मुसकुराती है ]

श्रोह! श्राप समभते नहीं—वह पिए हुए थे। मुभसे तकरार हो गई।

## बार्थिविक

[इस बेशमीं की बात समककर ]

कैसे ? कहाँ ?

### अपरिचित

िनिःशंक भाव से

मेरे घर पर । वहां एक दावत थी, श्रौर आपके सुपुत्र—

# बार्थिविक

[ घंटी बजाकर ]

मैं पूछ सकता हूँ कि श्रापको यह घर कैसे मालूम

हुआ ? क्या उसने अपना नाम श्रौर पता बतला दिया था ?

### अपरिचित

[नज़र फेरकर ]

मैंने उनके श्रोवर कोट से निकाल लिया।

## वार्थिविक

िताने की सुनकुराहट के साथ ]

श्रच्छा ! श्रापने उसके श्रोवरकोट से निकाल लिया। वह इस वक्त इस प्रकाश में श्रापको पहचान जायगा ?

#### अपरिचित

पहचान जायगा ? वया इसमें भी कोई शक है।

[ मारलो श्राता है ]

## बार्थिविक

मि० जॉन से कहो नीचे श्रावें।

[ मारलो चला जाता है भीर गार्थिविक बेचैन होकर कमरे में टह्नलने लगता है ]

श्रापकी श्रोर उसकी जान पहचान कितने दिन से है?

## अपरिचित

केवल-केवल गुड़फ़ाइडे से।

## बार्थिविक

मेरी समभ में नहीं श्राता, मैं फिर कहता हूँ, मेरी समभ में नहीं आता—

[वह भ्रपरिचित स्त्री को कनिसयों से देखता है, जो आँखें नीची किए खड़ी हाथ मल रही है। इतने में जैक आ जाता है। उसे देखकर वह ठिठक जाता है और अपरिचित स्त्री सनिकयों की भांति खिलखिला पड़ती है। सन्नाटा छा जाता है]

# बाथि विक

#### [ गंभीरता से |

यह युवती—महिला कहती हैं कि गई रात को—क्यों श्रीमती जी, गई रात को ही न—तुमने इनकी कोई चीज उठाली—

#### अपरिचित

#### [ श्रातुरता से ]

मेरा बदुश्रा श्रोर मेरे सब रुपए उसी लाल रेशमी थैला में थे।

## जैक

#### बटुआ ?

ं [ इधर उधर ताकता है कि निकल भागने का मौका कहीं है ] मैं बटुत्रा क्या जानूँ।

# वार्थिविक

#### [तेज़ भावाज़ में ]

घबड़ाश्रोमत। तुम्हें गई रातको इन श्रीमती जी से मिलने से इनकार है?

## जैक

इनकार ! इनकार क्यों होने लगा ?

[स्त्री से धीमे स्वर में ]

तुमने मेरा नाम क्यों बतला दिया ? तुम्हारे यहाँ श्राने की क्या जुरूरत थी?

### अपरिचित

#### [ श्रांबों में श्रांधू भर लाकर ]

में सच कहती हूँ मै नहीं चाहती थी— तुमने उसे मेरे हाथ से छीन लिया था। तुम्हें ख़ूब याद होगा— श्रीर उस थैली में मेरे सब रुपए थे। मैं रात ही तुम्हारे पीछे श्राती, लेकिन में भम्भड़ नहीं मचाना चाहती थी, श्रौर देर भी बहुत हो गई थी—फिर तुम बिलकुल—

## बार्थिविक

जाते कहाँ हो, बतलाश्रो क्या माजरा है ?

जैक

[चिढ्कर]

मुभे कुछ याद नहीं।

[ स्त्री से धीमी श्रावाज़ में ]

तुमने ख़त क्यों न लिख दिया ?

### अपरिचित

[ नाराज होकर ]

मुभे रुपयों की श्रभी इस वक्त ज़रूरत है—मुभे श्राज मकान का किराया देना है।

[बार्थिविक की तरफ़ देखती है]

गरीबों पर सभी दाँत लगाए रहते हैं।

## जैक

सचमुच मुभे तो कुछ याद निहीं। रात की कोई बात मुभे याद नहीं है।

[ सिर पर हाथ रखता है ]

बादल-सा छा गया है। श्रौर सिर में दर्द भी जो़र का हो रहा है।

#### अपरिचित

लेकिन श्रापने रुपये तो लिये थे। यह आप नहीं भूल सकते। श्रापने कहा भी था कि कैसा चरका दिया।

## जेक

ख़ैर तो यहाँ होगा। हाँ अब मुभे कुछ-कुछ याद आ रहा है। मगर मैंने उसे लिया ही क्यों था?

# बार्थिविक

हाँ तुमने लिया ही क्यों, यही तो मैं पूछता हूँ ?

[ वह तेज़ी से खिड़की की तरफ घूम जाता है ]

#### अपरिचित

[ मुसकुरा कर ]

तुम अपने होश में न थे, ठीक है न ?

जैक

[ शर्म से मुसकुराकर ]

मुभे बहुत खेद है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ ?

## बार्थिविक

हाँ कर सकते हो, तुम उसका रुपया लौटा सकते हो।

## जैक

में जाकर तलाश करता हूँ, लेकिन सचमुच मेरे पास रुपए हैं नहीं।

[वह जल्दी से चळा जाता है, श्रीर बार्थिविक एक कुर्सी रखकर उस स्त्री को बैठने का इशारा करता है । तब श्रोठ सिकाेड़े हुए वह खड़ा हो जाता है भीर उसे ध्यान से देखता है। वह बैठ जाती है भीर उसकी तरफ़ दबी हुई भ्रांख से देखती है। तब वह घूम जाती है श्रीर नकाब खींचकर चोरी से श्रपनी श्रांखें पोंछती है। इतने में जैक श्रा जाता है ]

## जैक

[ खाली बटुए को दिखाता हुआ खिन्न भाव से ]

यही है न ? मैंने चारों तरफ़ छान डाला थैली कहीं नहीं मिलती। तुम्हें ठीक याद है, वह इस बटुए में थी ?

#### अपरिचित

[ आँखों में भ्रांसू भर कर ]

याद ? हाँ .खूब याद है। लाल रंग की रेशमी थैली थी। मेरे पास जो कुछ था सब उसी में था।

### जैक

मुभ्र सच मुच बड़ा दुःख है। सिर में बड़ा दर्द हो रहा ५३ है। मैंने ब्रिट्मतगार से पूछा, लेकिन वह कहता है मैंने नहीं पाया।

### अपरिचित

मेरे रुपए श्रापको देने पड़ेंगे।

जैक

श्रोह ! सब तय हो जायगा. मैं सब ठीक कितने रुपए थे ?

### अपरिचित

[ खिन्न होकर ]

सात पौंड थें श्रौर १२ शिलिंग । वहीं मेरी कुल संपत्ति थी।

### जैक

सब ठीक हो जायगा। मैं तुम्हें एक चेक भेज दूँगा।

### अपरिचित

[ उत्सुकता से ]

नहीं साहब, मुक्ते श्रभी दे दीजिए, जो कुछ मेरी थैली में

था, वह सब दे दीजिए। मुभे श्राज किराया देना है, वे सब एक दिन के लिए भी न मार्नेगे। मैं पहिले ही पन्द्रह दिन पिछड़ गई हूँ।

जैक

मुभ बहुत दुःख है, मैं सच कहता हूँ मेरे जेब में एक कौड़ी भी नहीं है।

[ वह दबी प्राँखों से बार्थिविक को देखता है ]

### अपरिचित

[ उत्तेजित होकर ]

चिलिए चिलिए, मैं न मानूँगी ये मेरे रुपये हैं श्रीर श्रापने ले लिए हैं। मैं बग़ैर रुपया लिए घर न जाऊँगी। सब मुभे निकाल देंगे।

जैक

[सिर पकड़कर]

लेकिन जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो दूँ क्या ? मैं

कह नहीं रहा हूँ कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है?

#### अपरिचित

[ भ्रपना रूमाल ने। चकर ]

देखिए मुभे टालिए नहीं।

[विनय से दे!नों हाथ जोड़ लेती है, तब एकाएक सरीष होकर कहती है]

श्रगर तुम न दोगे, तो मैं दावा कर दूँगी, यह साफ़ चोरी है—चोरी।

## बाथि विक

### [बेचैनी से]

ज़रा ठहर जाइए। न्याय तो यही है कि श्रापके रुपए दिए जाँय श्रीर मैं इस मामले को तय किए देता हूँ।

#### [रुपए निकालकर]

यह त्राठ पौंड हैं, फ़ाज़िल पैसे थैली की क़ीमत श्रीर

गाड़ी का किराया समभ लीजिए । मुभे श्रौर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद देने की भी कीई ज़रूरत नहीं।

[ घंटी बजाकर वह चुपचाप दरवाज़ा खोल देता है, श्रपिर-चित स्त्री रुपए की बटुए में रख लेती है श्रीर जैक की तरफ़ से बार्थिविक की देखती है। उसका मुख पुलकित हो उठता है, वह मुंह श्रपने हाथ से छिपा लेती है श्रीर चुपके से चली जाती है। बार्थिविक दरवाज़ा बन्द कर देता है ]

## बाथि विक

[ गम्भीर भाव से ]

क्यों, कैसी दिल्लगी रही !

जेक

[ विरक्त भाव से ]

संयोग की बात।

# बाथि विक

इस तरह वह चालीस पौंड उड़ गए! पहिले एक बात फिर दूसरी बात। मैं एक बार फिर पूछता हूँ कि श्रगर में न होता, तो तुम्हारो क्या दशा होती? मालूम होता है, तुमने ईमान को ताक पर रख दिया। तुम उन लोगों में हो जो समाज के लिए कलंक हैं। तुम जो कुछ न कर गुज़रो वह थोड़ा है। नहीं मालूम तुम्हारी माँ क्या कहेंगी। जहाँ तकमें समभता हूँ तुम्हारे इस चलन के छिए कोई उज्ज नहीं हो सकता। यह चित्त की दुर्बछता है। श्रगर किसी ग़रीब श्रादमी ने यह काम किया होता तो क्या तुम समभते हो, उसके साथ लेशमात्र भी दया की जाती? तुम्हें इसका सबक़ मिलना चाहिए। तुम श्रौर तुम्हारी तरह के और श्रादमी समाज के लिए विष फैलानेवाले हैं।

#### क्रिंध सं]

श्रब फिर कभो मेरे पास मदद के लिए मत श्राना। तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाय।

## जेक

[ श्रपने पिता की क्योर कोध से देखता है, उसके मुंह पर उज्जा या पश्चात्ताप का कोई भाव नहीं है। ] अच्छी बात है, न आऊँगा। देखूँ आप इसे कहाँ तक पसन्द करते हैं। इस वक्त भी आप ने मेरी मदद न की होती, अगर आपके प्राण इस भय से न सूख जाते कि यह बात पत्रों में छप जायगी। सिगरेट कहाँ है?

## बाथि विक

[ बेचैनी से उसे देखकर ]

खैर, श्रब मैं इस बारे में कुछ नहां कहना चाहता।

[ घंटी बजाता है ]

इस बार में स्रोर छोड़े देता हूँ।

[ मारलो श्राता है ]

जाश्रो।

[ टाइम्स के पीछे श्रपना सुंह छिपा लेता है ]

जैक

[ प्रसन्त होकर ]

सिगरेट कहाँ है, मारलो ?

# बाथि विक

क्या चीज़ है। सिगरेट की डिविया ? श्रौर तो कोई चीज़ नहीं गायब हुई ?

मारलो

जी नहीं, भैंने प्लेट देख लिया।

वार्थिविक

श्राज सवेरे घर में तो कुछ गडबड़ न थी, कोई खिड़की खुली तो न थी।

मारलो

जी नहीं-

[ जैक से बाहिस्ता ]

रात श्राप श्रपनी कुंजी दरवाज़े में छोड़ गए थे। [बार्थिविक की नज़र बचाकर कुंजी दे देता है]

जैक

ठीक है।

#### बार्थिविक

त्राज सुबह कौन कौन कमरे में आया था ?

#### मारलो

में, ह्वीलर और मिसेज़ जोन्स, बस। श्रौर तो कोई नहीं श्राया।

#### बार्थिविक

तुम ने मिसेज बार्थिविक से पूछा।?

#### [ जैक से ]

जाकर श्रपनो माँ से पूछो उनके पास तो नहीं है। यह भी कह दो कि ख़ूब देख लें, कोई श्रीर चीज़ तो गुम नहीं हुई।

[ जैक अपनी माँ के पास जाता है ]

पेसी बातों से ख़ाहम ख़ाह चिन्ता हो जाती है।

#### मारलो

जी हाँ हु जूर।

#### बार्थिविक

तुम्हारा किसी पर संदेह है ?

मारलो

जी नहीं।

#### बार्थिविक

यह मिसेज़ जोन्स ? वह यहाँ कितने दिनों से काम कर रही है ?

मारलो

इसी महीने से तो श्राई है।

बाथि विक

कैसी श्रीरत है ?

#### मारको

मुभे उस से श्रधिक परिचय नहीं । देखने में तो सीधीः सादी शरीफ़ श्रौरत मालूम होती है ।

## बाथि विक

कमरे में श्राज भाड़ू किसने लगाई?

मारलो

ह्रीलर श्रौर मिसेज़ जोन्स ने।

वार्थिविक

[ ऋपनी पहली डॅंगली उठाकर ]

श्रच्छा मिसेज़ जोन्स किसी वक्त, कमरे में अकेली भी श्राई थी?

मारलो

[ इसका चेहरा मिद्रम पड़ जाता है ]

जी हाँ।

वार्थिविक

तुम्हें कैसे मालूम ?

#### मारलो

[ भ्रानिच्छा के भाव से ]

मैंन उसे यहाँ देवा ।

बार्थिविक

ह्वीलर भी अनेली इस कमरे में आई थी?

मारलो

जी नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं समभता हूँ मिसेज जोन्स बहुत ईमानदार—

बार्थिविक

[ हाथ उठाकर ]

मैं यह जानना चाहता हूँ कि मिसेज जोन्स दोपहर तक यहाँ रही ?

मारलो

जी हाँ-नहीं नहीं,वह बावर्ची को तलाश करने तरकारी-

वाले की दूकान पर गई थी।

बार्थिविक

ठोक ! वह इस समय घर में है ?

मारलो ,

जी हाँ है।

#### बार्थिविक

बहुत श्रच्छा। मैं इस मामले को साफ़ करके हो दम लूँगा। सिद्धान्त के विचार से यह ज़करी है कि श्रसली चोर का पता लगाया जाय। यह तो समाज सङ्गठन की जड़ को हिलानेवाली बात है ?

मारलो

जी हाँ।

#### बार्थिविक

इस मिसेज जोन्स की दशा कैसी है ? इसका शौहर कहीं काम करता है ?

#### मारलो

काम तो शायद कहीं नहीं करता।

#### बार्थिविक

बहुत श्रच्छी बात है। इस विषय में किसी से कुछ मत कहना होलर से कहो ज़बान न खोले श्रौर मिसेज़ जोन्स की यहाँ मेजो।

#### मारलो

#### बहुत श्रच्छा।

[ मारलो चला जाता है। उसका चेहरा बहुत चितित है। बार्थि-विक वहीं रहता है। उसका चेहरा न्यायगंभीर श्रीर कुछ प्रसन्न है, जैसा जाँच करने वाले मनुष्यों का हो जाता है। मिसेज़ बार्थिविक श्रीर जैक श्राते हैं]

#### वार्थिविक

क्यों प्रिये, तुमने तो डिविया नहीं देखी ?

## मिसेज बार्थिविक

ना! लेकिन कैसी विचित्र बात है जान! मारलो की तो कोई बात ही नहीं। ख़िदमतगारिनों में भी मुभे विश्वास है कोई नहीं—हाँ बावचीं।

# बार्थिविक

अच्छा वावर्ची ?

#### मिसेज वार्थिविक

हाँ ! मुभे किसी पर संदेह करने से घृणा है।

# वार्थिविक

इस समय मनोभावों का प्रश्न नहीं, न्याय का प्रश्न है। नीति की रक्षा.....

# मिसेज बार्थिविक

अगर मज़दूरिनी इसके विषय में कुछ जानती हो, तो मुक्ते आश्चर्य न होगा। लोरा ने उसकी सिकारिश की थी।

#### बार्थिविक

#### [न्याय के भाव से ]

मैंने मिसेज़ जोन्स की बुलाया है। यह मुक्त पर छोड़ दो, श्रीर याद रक्खो जब तक श्रपराध साबित न हो जाय कोई अपराधी नहीं है। मैं इसका ख़याल रक्खूँगा। मैं उसे डराना नहीं चाहता, मैं उसके साथ हर तरह की रिश्रायत कढ़ँगा। मैंने सुना है बहुत फ़टेहालों रहती हैं। श्रगर हम ग्रीवों के साथ श्रीर कुछ न कर सक ता उनके साथ जहाँ तक हो सक हमदर्दी तो करनी ही चाहिए।

[ मिसेज़ जोन्स आती है प्रसन्न मुख होकर ]

श्रो, गुडमार्निग मिसेज़ जोन्स।

मिसेज़ जोन्स

[धीमी भौर रूखी भावाज में ]

गुडमार्निंग सर, गुडमार्निङ्ग मैडेम।

#### बार्थि विक

मैंने सुना है तुम्हारे पित श्राजकल खाली बैठे हुए हैं ?

मिसेज जोन्स

हाँ हु.जूर, श्राजकल उनके पास कोई काम नहीं है।

बार्थिविक

तब तो मेरे ख़याल में वह कुछ कमाते ही न होंगे।

मिसेज जोन्स

हाँ हुजूर, श्राजकल वह कुछ नहीं कमाते

बार्थिविक

श्रीर तुम्हारं कितने बच्चे हैं ?

मिसेज जोन्स

तीन बच्चे हें हु जूर, लेकिन बच्चे बहुत नहीं खाते।

बाथि विक

सबसे बडे की क्या उम्र है ?

मिसेज जोन्स

नौ साल की हु.जूर।

बाथि विक

स्कूल जाते हैं ?

मिसेज जोन्स

हाँ हु जूर, तीनों बिला नागा मदरसे जाते हैं।

बार्थिविक

[कठेारता से ]

तो जब तुम दोनों मिया बीबी काम पर चले जाते हो तो बच्चे खाते क्या हैं?

## मिसेन् जोन्स

हु जूर, मैं उन्हें खाना देकर भेजती हूँ। लेकिन रोज़ कहाँ खाना मयस्सर होता है हु.जूर,कभी-कभी बेचारों को बिना कुछ भोजन दिए ही भेज देती हूँ। हाँ जब मेरा मियाँ कहीं काम से लगा रहता है, तो बच्चों पर बड़ा प्रेम करता है। लेकिन जब ख़ाली होता है तो उसकी मित ही बदल जाती है।

# वाथि विक

शायद पीता भी है ?

# मिसेज जोन्स

जी हाँ हु जूर। जब पीता है तो कैसे कहदूँ कि नहीं पीता।

# बाथि विक

तब तो शायद तुम्हारे सब रुपए पीने ही में उड़ा देता होगा?

# मिसेज जोन्स

जी नहीं, वह मेरे रुपए पैसे नहीं छूते । हाँ जब श्रपने होश म नहीं रहते तब उनका मन बदल जाता है। तब वह मुभे बुरी तरह पीटने हैं।

# बार्थिविक

वह है क्या ? कौन पेशा करता है ?

मिसेज जान्स

पेशा ! साईस है हु जूर।

बाथि विक

साईस ! उनकी नौकरी छूट कव से गई ? मिसेज जोन्स

उनकी नौकरी छूटे कई महीने हे। गए हु.जूर ! तब से केाई टिकाऊ काम नहीं मिला हु.जूर श्रब तो मोटरों का .जमाना है । उन्हें कौन पूछता है।

## बाथि विक

तुम्हारी शादी उनसे कब हुई थी मिसेज़ जोन्स? मिसेज जोन्स

श्राठ साल हुए हु जूर-वही साल-

# मिसेज बाथ विक

#### [ तीझ स्वर से ]

श्राठ ! तुमने तो बड़े लड़के की उम्र मी साल बतलाई थी।

# मिसेज जोन्स

हाँ हु.जूर, इसीलिये तो उनकी नौकरी छूटी।

मेरे साथ हरमजदगी की श्रीर मालिक ने कहा

पेसे श्रादमी को रखने से दूसरे श्रादमी भी
विगडेंगे। निकाल दिया।

#### बाथि विक

तुम्हारा मतलब.......कुछ ठीक......

#### मिसेज जोन्स

हाँ हु.जूर, जब नौकरो छूट गई तो मुफसे शादी करली ।

# मिसेज बाथि विक

तो शादी के पहिले ही तुम-

बार्थिविक

जाने भी दो प्रिये।

मिसेज बाथि विक

[क्रोधसे]

कितनी बेहयाई को बात है!

बार्थिविक

[ जहदी से ]

तुम श्राज कल कहां रहती हो मिसेज़ जोन्स ?

ि सिसेज़ जोन्स

हमारे घर नहीं है हु.ज़ुर । हमें श्रपनी बहुत सी चीज़ अलग करदेनी पड़ीं हु.ज़ूर ।

# बार्थिविक

श्रलग कर देनी पड़ीं ! क्या मतलब ? क्या गिरवी रखदीं ?

# मिसेज जोन्स

हां हु.जूर, श्रलग कर दीं । श्राजकल मरथर स्ट्रीट में रहते हैं हु.जूर, यहां से बिलकुल पास है । नं० ३४, बस एक कोठरी है ।

#### बार्थिविक

किराया क्या है ?

#### मिसेज जोन्स

सजे हुए कमरे के ६ शिलिङ्ग हफ़्ते के पड़ते हैं हु.जूर।

# बार्थिविक

तो तुम्हारे जिम्मे केराया बाकी भी पड़ा होगा ?

#### मिसेज जोन्स

जी हाँ, कुछ बाकी है हुजूर।

#### वार्थिविक

लेकिन तुम्हें तो श्रच्छी मज़दूरी मिलती है। क्यों?

# मिसेज जोन्स

बीफे को एक दिन स्टैमफोर्ड प्लेस में काम करती हूँ। सोम, बुद्ध, श्रीर सुक्कर को यहाँ श्राती हूँ। श्राज तो आधी छुट्टो है हु.जूर, कल बैकं बन्द न था।

#### वार्थिविक

समभ गया। हफ़ते में चार दिन। श्राधा क्राउन रोज़ पातो हो न ? क्यों ?

## मिसेज जोन्स

हाँ हु.जूर श्रीर मेरा खाना भी मिलता है। लेकिन

जिस दिन श्राधी छुट्टी होती है उस दिन अठारह पेंस ही मिलते हैं।

## बाथि विक

श्रीर तुम्हारा शोहर ता जो कुछ पाता होगा, पीने में उड़ा देता होगा।

# मिसेज जोन्स

हाँ साह्य, कभी कभी उड़ा देते हैं, कभी कभी मुफे दे देते हैं। अगर उन्हें काम मिले तो करने को तैयार हैं हु,जूर, लेकिन मालूम होता है बहुत से आदमी खाली बैठे हुए हैं।

# वाथि विक

उँह ! इन बातों में पड़ने से क्या फ़ायदा [सहानुभूति दिखाकर ]

यहाँ तुम्हारा काम बहुत कड़ा तो नहीं है ? क्यों ? मिसेज जोन्स

नहीं हु जूर, ऐसा कुछ कड़ा तो नहीं है, हां जब

रात को सोने नहीं पाती तब कुछ श्रखरता है।

# वाथि विक

हूँ ! और तुम सब कमरों में भाड़ू लगवाती हो ! कभी कभी बार्वची को बुलाने भी जाना पड़ता हे ? क्यों न ?

मिसेज, जोन्स

हाँ हु.जूर!

## वार्थिविक

श्राज भी तुम्हें जाना पड़ा था ?

# मिसेज जोन्स

हां हु,जूर भाजी वाले की दूकान तक गई थी।

# बार्थिविक

ठीक ! तो तुम्हारा शौहर कुछ कमाता नहीं श्रीर बदमाश है ?

# मिसेज, जोन्स

जी नहीं, बदमाश नहीं है। मैं समभती हूँ वह बहुत श्रच्छा आदमी है, हां कभी कभी मुभे पीटता है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हालांकि मेरे मन में श्राता है कि उसके पास से चली जाऊं क्योंकि मेरी समभ में ही नहीं श्राता उसके साथ रहूँ कैसे। वह श्राप दिन मुभे मारा करता है। थांड़े दिन हुए, उसने मुभे यहाँ एक घूंसा मारा था

#### [ ऋपनी छाती को छूती है ]

अभी तक दर्द हा रहा है। मैं तो समभती हूं उसे छोड़ दूं, आप क्या कहते हैं हु,जूर?

# बार्थिविक

वाह ! में इस बारे में क्या कह सकता हूँ ? श्रपने शौहर को छोड़ देना बुरी बात है, बहुत बुरी बात ।

# मिसेज़ जोन्स

जी हां! मुफ्ते यही डर लगता है कि उसे छोड़ दूँ तो न जाने मेरी क्या गति करे। बड़ा गुरुसैल है, हुजूर।

## वार्थिविक

इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो नीति की बात कहता हूँ।

## मिसेज़ जोन्स

हाँ हुजूर; मैं जानती हूँ इन मामलों में कोई मेरो मदद न करेगा । मुफे श्रापही कोई राह निकालनी पड़ेगी । उन्हें भी तो ठोकरें खानी पड़ती हैं । लड़कों को बहुत चाहते हैं हुजूर, श्रीर उन्हें भूखे मदरसे जाते देखकर उनके दिल पर चोट लगती है ।

# वार्थिविक

[जल्दी से ]

. खैर—धन्यवाद । मेरे जी में आया !कुछ तुम्हारा हाल चाल पूँछू । श्रव में तुम्हें श्रौर न रोकुंगा ।

मिसेज़ जोन्स

श्राप के। धन्यवाद देती हूं, हुजूर।

बार्थिविक

श्रच्छा गुडमार्निङ्ग !

मिसेज़ जोन्स

गुडमार्निङ्ग हुजूर, गुडमार्निङ्ग बीबी ।

#### बार्थिविक

[ अपनी पत्नी से आंखें मिलाकर ]

ज़रा सुन लो मिसेज़ जोन्स, मैं समभता हूँ तुमको बतला देना उचित है, एक चाँदी की सिगरेट की डिबिया गृायब हो गई है।

# मिसेज जोन्स

[कभी इसका मुंह देखती है, कभी उसका]

मुभे यह सुनकर बहुत दुख हुन्ना, हुजूर।

बार्थिविक

तुमने तो शायद उसे नहीं देखा । क्यों ?

मिसेज जोन्स

[ समभ जाती है कि मेरे ऊपर संदेह किया जा रहा है; घबड़ा कर ]

कहाँ थी हु.जूर ? बतला दीजिए।

# वार्थिविक

[बात बनाकर]

मारलो कहां कहता था ? इस कमरे में ? हाँ इसी कमरे में !

# मिसेज, जोन्स

जी नहीं, मैंने नहीं देखी । श्रगर मैं देखती तो कह देती।

#### वार्थिविक

[ इसे उड़ती हुई निगाह से देखकर ]
भूल तो नहीं रही हो ? खूब याद कर लो।

मिसेज जोन्स

[ भविचलित होकर ]

ख़ूब याद कर लिया।

[ घीरे से सिर हिलाकर ]

मैंने नहीं देखा श्रीर न जानती हूँ कि कहां है।

[ चुप चाप चली जाती है ]

[ बार्थिविक, उसका बेटा, श्रौर पत्नी एक दूसरे की श्रोर कनिखयों से देखते हैं ]

परदा गिरता है

# श्रंक २

#### दृश्य १

#### [जोन्स का घर]

मरथर स्ट्रीट । समय २॥ ०वजे । कमरे में कोई मामान नहीं है, फटे हुए चिकट कपड़े हैं, श्रीर रंगी हुई दीवारें । साफ़ सुथरी दिहिता भलक रही है । जोन्स श्राधे कपड़े पहिने चारपाई पर लेटा हुआ है । असका कोट उसके पैरों पर खड़ा हुआ है श्रीर कीचड़ से भरे हुए बूट पास ही ज़मीन पर रक्खे हैं । वह सी रहा है । दरवाज़ा खुलता है, श्रीर मिसेज़ जेन्स श्राती है । वह फटा हुआ काला जाकिट पहिने हुए है । सिर पर काली महाहों की सी टोपी है । वह टाइम्स पत्र में लिपटा हुआ एक पारसल लिए हुए हैं । पारसल नीचे रख देनी है, श्रीर उसमें से एक एपरन (वह कपड़ा जो काम करने वाली स्त्रियां गाउन के ऊपर लपेट लेती हैं ), आधी रोटो, दो प्याज़, तीन आलू, श्रीर मांस का एक छोडा सा टुकड़ा निकालती है । ताक पर से

एक चायदान उतार कर उसके। घोती है, और एक चाय की पुड़िया में से थोड़ी सी बारीक चाय डालती है। इसे श्रंगीठी पर रखती है, और पास ही एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ कर रोने लगती है।

#### जोन्स

[ जागकर जमुहाई लेता हुन्ना ] श्रोह तुम हो ! क्या वक्त है ?

# मिसेज जोन्स

[ भाँखें पोछकर भीर मामूली त्रावाज में ] ढाई बजे हैं ।

#### जोन्स

तुम इतनी जल्द क्यों लौट ऋाईं?

मिसेज़ जोन्स

श्राज श्राघं दिन काम था, जेम ।

#### जोन्स

[ चित्त लेटा हुआ और नींद भरी आवाज़ में ] कुछ खाने के लिये है ?

#### मिसेज जोन्स

मिसेज ब्रार्थिविक के बावर्ची ने मुक्ते थोड़ा सा मांस दिया है। मैं उसकी उबालने जा रही हूँ।

किराये के १४ शिलिंग बाकी हैं जेम, श्रौर मेरे पास कुल २ शिलिंग और चार पेन्स रह गए हैं। श्राजही मांगने श्राते होंगे।

#### जोन्स

[ उसकी तरफ़ फिर कर, कुहनियों के बल लेटा हुआ ]

ब्राएँ ब्रोर थैली उठा ले जायें ! काम खोजते खेाजते तो मैं तंग ब्रा गया हूँ। मैं क्यों काम के लिए चक्कर लगाता हूँ ? जैसे गिल-हरी पिंजरे में नाचती है ! " हु,जूर मुफे काम

दीजिये "-" हु जूर एक श्रादमी रखलें "-" मेरी बीबी श्रीर तीन बच्चे हैं, " इन बातों से मेरा जी ऊव गया। इससे तो अच्छा यही है, कि यहीं पड़े पड़े मर जाऊँ। लाग मुभसे कहते हैं " जोन्स, कल जुलूस में शरीक हो जाव, एक भंडा उठा लो, श्रीर लालमुंह वाले नेताओं की बातें सुनो। फिर अपना सा मुंह लिए घर लौट जाव "। कुछ लोगों को यह पसंद होगा। जब मैं काम की टोह में जाता हूँ श्रीर उन बदमाशों की श्रपनी श्रोर सिर से पैर तक ताकते देखता हूँ, तो जान पडता है मेरे हजारों साँप काट रहे हैं। मैं किसी से कोई रियायत नहीं चाहता। एक आदमी पसीने की कमाई खाना चाहता है, पर उसे काम नहीं मिलता । कैसी दिव्लगी है ! एक श्रादमी छाती फाड कर काम करना चाहता है, कि किसी तरह प्राण बचें ब्रोर उसे के।ई नहीं पूछता ! यह न्याय है !--यह स्वाधीनता है ! श्रीर न जाने क्या-क्या है।

[ दीवार की तरफ़ मुँह फेर लेता है ]

तुम इतनी सीधी सादी हो, तुम नहीं जानतीं कि

मेरे भीतर कितनी हलचल मची हुई है। मैं

इन बच्चों के खेल से तंग आ गया हूँ।

अगर कोई उन्हें चाहता है, तो मेरे पास आए,

[ मिसेज़ जीव्स पकाना बंद कर देती है, और मेज़ के पास

चुपचाप खड़ी हो जाती है। ]

में सब कुछ करके हार गया। जो कुछ होनेवाला है, उससे नहीं डरता। मेरी बातों को गिरह बांध लो। अगर तुम समभती हो, कि मैं उनके पैरों पर गिरूंगा, तो तुम्हारी भूल है। मैं किसी से काम न मागूंगा चाहे जान ही क्यों न जाती रहे। तुम इस तरह क्यों खड़ी हो जैसी कोई दुखियारी, असहाय मूरत हो? इसी से मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। श्रब तुम्हें काम करने का ढंग श्रा गया। लेकिन इतना सीधापन भी किस काम का। तुम्हारे मुंह में तो जैसे जीभ ही नहीं है।

# मिसेज़ जोन्स

#### [ बीरे से ]

जब तुम श्रपने होश में रहते हो, तो ऐसी ऊट पटाँग बातें करते हो, जैसी नशे में भी नहीं करते । श्रगर तुन्हें काम न मिला तो हमारी गुजर कैसे होगी? मालिक मकान हमें यहां रहने न देगा । वह तो श्राज श्रपने रुपए के लिए श्राता होगा ।

#### जोन्स

तुम्हारे इस बार्थिविक की देखता हूँ, रोज़ चैन की बंसी बजाता हुआ पार्लिमेंट में जाता है। और वहां गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है। और उसके छोकरे की भी देखता हूं, जो शान से इधर-उधर पेंठता फिरता है। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, कि वे यों गुलछरें उड़ायें। अपनी ज़िन्दगी में कभी एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया। मैं उन्हें हर रोज देखता हूं—

# मिसेज जोन्स

में यह चाहती हूँ, िक तुम इस तरह मेरे पीछे पीछे न लगे रहा करो । न जाने तुम क्यों मेरे पीछे लगे रहते हो । तुम्हारा वहां घूमना उन्हें श्रच्छा नहीं लगता । उन लोगों को भी शक होता है ।

#### जोन्स

मेरा जहां जी चाहेगा, वहां जाऊँगा । श्राख्रि कहां जाऊँ । उस दिन एजुवेयर रोड पर एक जगह गया । मैनेजर से बोला—"हुजूर मुभे रख लीजिये; मुभे दो महीने से कोई काम नहीं मिला; बिना काम किए श्रब रहा नहीं जाता । मैं काम करनेवाला श्रादमी हूं। आप जो काम! चाहें मुभे दें । मैं किसी काम से नहीं डरता।" उसने कहा, "भले आदमी, सुबह से इस वक्त तक ३० श्रादमी श्रा चुके हैं । मैंने पहले दो श्रादमी ले लिये । इससे ज़्यादा की मुभे ज़रूरत नहीं। "मैं बोला— "श्रापको धन्यवाद देता हुँ साहब, संसार में श्राग ही लग जाय तो अच्छा।" उसने कहा— "यों गाली बकने से काम नहीं मिलेगा, श्रब चल दो।"

#### [ हँसता है ]

चाहे तुम भूखों मर रहे हो, पर तुम्हें मुँह खोलाने का हुक्म नहीं। इसका ख़याल भी मत करो। चुप चाप सहते जाव। यही समभदार श्राद- मियों का दस्तूर है। ज़रा दूर श्रीर श्रागे चला, तो एक लेडी ने मुभसे कहा—

#### [ श्रावाज़ नीची करके ]

क्यों जी कुछ काम करके दो चार पैसे कमाना चाहते हो ?" श्रीर मुफ्ते कुत्ता दिया कि उसे दूकान के बाहर पकड़े खड़ा रहूं। खान-सामे की तरह माटा था।—मनों मांस खा गया होगा। उसको पालने में ढेरों मांस लग गया होगा । वह यह समक्त कर दिल में खुश हो रही थी. कि मैंने एक ग्रीब श्रादमी का उपकार किया । लेकिन मैं देख रहा था कि वह तांबे के ज़ीने पर खड़ी मुक्ते ताक रही थी, कि मैं उसका मोटा ताज़ा कुत्ता लेकर कहीं रफू चक्कर न हो जाऊँ । [वह चार पाई की पट्टी पर बैठ जाता है, श्रीर बूट पहिनता है। तब उपर ताक कर ]

तुम सोच क्या रही हो ?

िमिन्नत करके

क्या तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है?

कुण्डी खटकती है, श्रीर घर की मालकिन मिसेज़ सेडन श्राती है। वह एक चिंतित, फूहड़ श्रीर जल्दबाज श्रीरत है। मज़दूरों के से कपड़े पहिने हुए है।]

मिसेज़ जोन्स, जब तुम आई तब हमें तुम्हारी आहट मिल गई थी। मैंने अपने शौहर से कहा लेकिन वह कहते हैं कि मैं एक दिन के लिए भी नहीं मान सकता।

#### जोन्स

#### [ त्योरियां चढ़ाकर मसख़रेपन से ]

शौहर के। बकने दो, तुम स्वाधीन स्त्रियों की तरह श्रपनी मरजी पर चलो। यह लो जेनी, यह उन्हें दे दो।

[ अपने पाजामे की जेब से एक सावरेन निकाल कर वह अपनी स्त्री की भोर फेंकता है। स्त्री हाँपकर उसे अपने एपरन में ले लेती है। जोन्स फिर जूते का फीता बांधने लगता है।]

# मिसेज, जोन्स

[ सावरेन को छिपाकर मलती हुई ]

मुभे खेद है कि श्रवकी इतनी देर हो गई।

तुम्हारे चौदह शिलिग श्राते हैं। यह सावरेन

लो। मुभे ६ शिलिंग लौटा दो।

[ मिसेज़ सेडन सावरेन ले लेती हैं भीर हधर उधर धुमाती है। ]

जोन्स

[ जूते की तरफ़ आँखें किये हुए ]

तुम्हें श्रचरज हो रहा होगा, क्यों ?

मिसेज सेडन

तुमको बहुत बहुत धन्यवाद ! तुमने मेरे ऊपर बही कृपा की ।

[ वह सचमुच विस्मित हो जाती है]

में रेज़गी लाए देती हूँ।

जोन्स

[ मुंह बनाकर ]

इसकी क्या ज़रूरत है ?

#### मिसेज, सेडन

तुमको बहुत बहुत धन्यवाद ! तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की ।

[ चली जातो है ]

[ मिसेज़ जोन्स जोन्स की श्रोर ताकती है जो श्रभी तक फीते बांध रहा है ]

#### जोन्स

श्राज ज़रा तक्दीर खुल गई।

[ लाल थैली श्रीर कुछ फुटकल रेज़िगयां निकाल कर ]

एक थैली पड़ी मिल गई । सात पौंड से कुछ

जयादा हैं।

# मिसेज जोन्स

यह क्या किया, जेम्स?

#### जोन्स

यह क्या किया, जेम्स? किया क्या । पड़ी मिली उठा ली । खोई हुई चीज़ है । श्रौर क्या !

## मिसेज़ जोन्स

रुकिन उस पर किसी का नाम तो होगा ! या कुछ श्रीर !.

## जोन्स

नाम ? नहीं किसी का नाम नहीं है। यह उन लोगों की नहीं है जो मुलाकाती कार्ड लेकर चलते हैं। यह किसी पक्की लेडी का है। ज़रा सूंघो तो।

[वह थैळी को उसकी तरफ फेंकता है।वह उसे धीरे से नाक के पास छे जाती है।]

अब तुम्हीं बतलाश्रो मुभ्रे क्या करना चाहियेथा। तुम्हीं बतलाश्रो।

# मिसेज जोन्स

### [थैली के। रखकर]

यह तो मैं नहीं बता सकती, जेम्स, कि तुम्हें क्या

तुमने बारहा मुक्ससे कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी सख़्ती करता हूं । मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तो तुम चैन से रहोगी।

## मिसेज़ जोन्स

#### [ शिथिळतासे ]

सज़्ती तो तुमने मेरं साथ की है, जोन्स, श्रीर मैं तुम्हें जाने से रोक भी नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे जाने की मुक्ते खुशी होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती।

### जोन्स

इससे मेरी तक्दीर पलट जायगी । जब से तुम्हारे साथ ब्याह हुआ तब से कभी भले दिन न देखे।

#### [कुछ नर्मासे]

श्रीर न तुम्हें कभी पिकनिक ही मिला।

# मिसेज़ जोन्स

श्चगर हमारो तुम्हारी मुलाक़ात न हुई होती तो बहुत श्रव्छा होता । हम लोग एक दूसरे के लिये बनाए ही नहीं गए । लेकिन तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए, और श्रव तक पड़े हुए हो। श्चौर तुम मेरे साथ कितनी हुरी तरह पेश श्चाते हो । जेम्स—उस छोकरी रायस के फेर में पड़े रहते हो ? तुम्हें शायद इन लड़-कों का कभी ख़याल भी नहीं श्चाता जिन्हें हमने पैदा किया है । तुम नहीं समभते कि उनके पालने में मुभे कितनी कठिनाई पड़ती है, श्चौर तुम्हारे चले जाने पर उन पर क्या पड़ेगी।

## जोन्स

[ लिल मन से कमरे में टहलता हुआ ] अगर तुम समभ रही हो कि मैं लड़कों को छोड़ दूंगा तो तुम भूछ कर रही हो।

# मिसेज जोन्स

यह तो मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें प्यार करते हो।

### जोन्स

[ थैली को उंगलियों पर फिराता हुआ, कुछ कोध से ]

श्रमी तो यों ही चलने दो। मंन रहूंगा तो छोकरे

तुम्हारे साथ बड़े मज़े में रहेंगे। श्रगर

मैं जानता कि यह हाल होगा तो मैं एक

को भी न पैदा करता। क्या फ़ायदा है इससे

कि लड़कों को पैदा करके इस विपत्ति में

डाल दिया जाय? यह पाप है, श्रौर कुछ

नहीं। लेकिन हमारी श्रांखें बहुत देर में खुलती

हैं। संसार का यही ढँग है।

[ थैली को फिर जेब में रख लेता है ]

## मिसेज़ जोन्स

हाँ. यह इन वेचारों के हक में बहुत अच्छा

होता । लेकिन हैं तो यह तुम्हारे ही लड़के, और मुुफे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्रचरज होता है। श्रगर मेरे पास यह न रहें तो मेरा तो ज़रा भी जी न लगे।

### जोन्स

[ घुन्नाया हुन्ना ]

यही सथ का हाल है। त्रागर में वहाँ कुछ कमा सका—

[ उसे श्रपना कोट हिलाते देवकर, कठोर स्वर में ] कोट मत छुओ।

[चांदी की डिबिया जेब से गिर पड़ती है भौर सिगरेट चारपाई पर बिखर जाते हैं। डिबिया को वह उड़ा लेती है श्रीर उसे ध्यान से देखती है। वह भग्रदकर उसके हाथ से डिबिया छीन लेता है।

# मिसेज जोन्स

[ चारपाई को टेककर मुकी हुई ] जो जेम ! श्रो जेम !

## जोन्स

#### [ डिबिया को मेज़ पर पटक कर ]

फ़जूल बक बक मत करो । जब मैं यहाँ से चलूंगा तो इस डिबिया को उसी थैली के साथ पानी में डाल दूंगा । मैंने इसे उस बक्त उठा लिया जब मैं नरो में था; श्रौर नरो में जो काम किए जाते हैं उनका ज़िम्मेदार कोई नहीं होता, यह ब्रह्मचाक्य है । मुभे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं इसे लेकर करूंगा क्या ? मैंने जलकर दम्भ इसे निकाल लिया था । मैं तुमसे कह चुका मैं चोर नहीं हूँ, श्रौर श्रगर तुमने मुभे चोर कहा तो बुरा होगा ।

# मिसेज जोन्स

## [ एपरन की डोरी को ऐंडती हुई ]

यह मिसेज वार्थिविक की है। तुमने मेरे नाम में बट्टा लगा दिया। श्ररे जेम, तुम्हें यह सुक्षी क्या?

## जोन्स

क्या मतलब ?

## मिसेज जोन्स

वहाँ इसकी तलाश हो रही है लोगों का मुभः पर शुभा है। तुम्हें यह सुभी क्या, जेम?

## जोन्स

मैं तुमसे कह चुका मैं नशे में था। मुक्ते इसकी चाह नहीं है। यह मेरे किस काम की है। अगर मैं चोर कहें जाऊं में चोर नहीं हूं। अगर मैं चोर हूँ तो लौंडा बार्थिविक मुक्तसे कहीं बड़ा चोर है। यह थैली जो मैंने पड़ी पाई, चही एक लेडी के घर से उठा लाया था। लेडी से कुछ कगड़ा हो गया बस उसने उस बेचारी की थैली उड़ा ली। बराबर कहता रहा कैसा चरका दिया। उसने टेडी को चरका दिया। मैंने लौंडे को चरका

दिया। पल्ले सिरे का मक्खीचूस है। श्रौर देख लेना उसका बाल भी बांका न होगा।

## मिसेज़ जोन्स

[ माने। त्रापही त्राप बातें कर रहा हो ] स्रो जेम ! हमारी लगी लगाई रोजी़ चली जायगी!

### जोन्स

श्रगर ऐसा हुश्रा तो मैं भी उनकी ख़बर लूंगा। न थैली कहीं गई है, न लौंडा बार्थिविक कहीं गया है।

[ मिसेज़ जोन्स मेज़ के पास श्वाती है श्रीर डिबिया की उठा लेना चाहती है, जोन्स उसका हाथ पकड़ लेता है ]

तुम्हें उससे क्या मतलब है? में कहता हूं सीधे से रखदो ।

# मिसेज जोन्स

में इसे लौटा दूंगी श्रौर जो जो हुआ है सब साफ़ साफ़ कह दूंगी। [ वह इसके हाथ से डिबिया छीन लेना चाहती है ]

### जोन्स

## न मानोगी तुम ?

[वह डिबिया को छोड़ देता है श्रौर गुर्राकर उस पर भरपटता है वह चारपाई के उस पार चली जाती हैं। वह जसके पीछे लपकता है। एक कुरसी उलट जाती है। दरवाजा खुलता है श्रौर स्नो श्रन्दर श्राता है। वह खुिक्या पुलीस का श्रादमी है इस वक्त सादे कपड़े पहने हुए है। उसकी मूछें कतरी हुई हैं। जेान्स हाथ गिरा देता है मिसेज़ जेान्स हाँ तती हुई खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। स्नो तेजी से मेज़ की तरफ जाता है श्रौर डिबिया उठा लेता है।

### स्नो

श्राच्छा यहाँ तो चुहल हो गही है। जिस चीज़ को तलाश में था वही मिल गई। जे० बो० ठीक वहीं है।

[ वह दरवाजे के पास जाता है और डिबिया के श्रक्षरों की ग़ौर से देखता है मिसेज़ जोन्स से ] में पुलीस का श्रफसर हूँ। तुम्हीं मिसेज़ जीन्स हो ?

## मिसेज़ जोन्स

जी हां।

### स्नो

मुक्ते हुक्म है कि तुम्हें जे० बार्थिविक, मेम्बर पार्ले-मेण्ट नं० ६ राकिंघम गेट की यह डिबिया चुरा लेने के अपराध में पकड़ लूं। तुम्हारा बयान ठीक न हुआ तो तुम फंस जावगी क्या कहती हो ?

## मिसेज जोन्स

[धोमे स्वर में। वह श्वमी तक हां करही है श्रौर छाती पर हाथ रखे हुये है ]

मैं सच कहती हूँ, साहब, मैंने इसे नहीं लिया। मैं पराई चीज कभी छूती ही नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती।

### स्नो

तुम श्राज सवेरे वहाँ गई थीं, जिस कमरे में

यह डिबिया थी उसमें तुमने भाड़ू लगाई, तुम कमरे में श्रकेली थीं । डिबिया यहां तुम्हारे घर में रखी हुई है। फिर भी तुम कहती हो मैंने नहीं लिया ?

## मिसेज जोन्स

जी हाँ। जो चीज़ नहीं ली, उसे कैसे कह दूँ कि ली है।

स्नो

तब वह डिबिया यहाँ कैसे श्रा गई?

मिसेज़ जोन्स

में इस विषय में कुछ न कहना ही उचित सन् मभती हूँ।

स्नो

यह तुम्हारे पति हैं ?

मिसेज़ जोन्स

जी हाँ, यह मेरे पति हैं।

मैं इन्हें गिरफ़तार करने जा रहा हूँ । तुःहें कुछ कहना तो नहीं है ?.

[ जोन्स सिर भुकाए मौन बैठा रहता है ]

तो ठीक हैं। चला मिसेज़ जान्स । मैं तुमका इतना ही कष्ट दूँगा कि चुप चाप मेरे साथ चली श्राश्रां।

# मिसेज जोन्स

#### [हाथ मलते हुए]

श्रगर मैंने लिया होता तो में यह कभी न कहती कि मैंने नहीं लिया—मैंने नहीं लिया, श्राप से सच कहती हूँ। यह मैं जानती हूँ कि देखने में मैं ही अपराधिन हूँ, लेकिन श्रसली तबा मैं नहीं बता सकती। मेरे बच्चे मदरसे गए हैं, थोड़ी देर में श्राते होंगे। मुक्ते न पाचेंगे तो उन बेचारों का न जाने क्या हाल होगा।

तुम्हारा पति उनकी देख भाल कर छेगा, घबराने की कोई बात नहीं।

[ वह उसका हाथ भाहिस्ता से पकड़ता है ]

### जान्स

तुम उसका हाथ छोड़ दो वह ठोक कहती है। डिबिया मैंने ली।

#### स्नो

### [ उसकी तरफ आँखें उठाकर ]

शाबाश ! शाबाश ! बहादुर श्रादमी हो । चलो मिसेज जोन्स ।

## जोन्स

#### िकोध से ी

उसे छोड़ दे, सुत्रार । वह मेरी बीबी है । वह शरीफ़ श्रौरत है । श्रगर उसे पकड़ा तो तुम जानोगे।

ज़रा होश में आओ। इन बातों से क्या फ़ायदा ज़बान सँभाल कर बात करो - खैरियत इसी में है। [वह मुंह में सीटी लगाता है श्रीर स्त्री के द्वार की श्रोर खींचता है]

### जोन्स

#### [ भत्पट कर ]

उसे छोड़ दो और हाथ हटालो, नहीं हड्डी तोड़ दूंगा उसे क्यों नहीं छोड़ता। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने ली है।

#### स्नो

#### [ सीटी बजाकर ]

हाथ हटालो, नहीं मैं तुम्हें भी पकड़ लूँगा । अच्छान मानोगे ?

[ जोन्स उससे लिपट जाता है श्रीर उसे एक घूंसा मारता है। एक पुलिसमैन वर्दों पहने हुए श्राता है। ज़रा देर हाथापाई होती है, श्रीर जॉन्स पकड़ लिया जाता है। मिसेज़ जोन्स श्रपने हाथ उठाती हैं श्रीर उनके ऊपर सिर भुका देती है।] पर्दा गिरता है।

#### दश्य २

[ बार्थिविक का भोजनालय, वही शाम है। बार्थिविक-परिवार फल स्रोर मिठाइयाँ खा रहा है।]

# मिसेज़ वार्थिविक

जाँन।

[ श्राख्रोटों के छिलकों के टूटने की श्रावाज़ श्राती है ]

## वार्थिविक

तुम इन श्रखरोटों का हाल उनसे क्यों नहीं कह-ती खाए नहीं जाते ।

[ एक गरी मुंह में रख लेता है ]

# मिसेज़ बार्थिविक

यह इस चीज़ का मौिसम नहीं है। मैंने होली-रूड से कहा था।

[ बार्थिविक अपना गिलास पोर्ट से भरता है ]

## जेक

दादा, ज़रा सरौता चढ़ाइएगा ।

[बार्थिविक सरीता बढ़ा देता है। वह किमी विचार में हूबा हबा मालुम होता है ]

# मिसेज् वार्थिविक

लेडी होलीरूड बहुत माटी हो गई हैं। में यह बहुत दिनों से देख रही हुँ।

## वार्थिविक

िश्र**नमने** भाव से ]

मार्टा ?

[वह सरौता उठा लेता है—चेहरे पर लापर्वाही भलकने लगती है] होलीरूड परिवार का नौकरों से कुछ भगड़ा हो गया था, क्यों ?

जैक

दादा, ज़रा सरौता ।

## [ यरोता बढ़ाते हुए ]

समाचार पत्रों में निकला था। रसोइयादारिन थीन?

# मिसेज् वार्थिविक

नहीं, खिदमतगारिन थी। मैंने लेडी होलीरूड से बातचीत की थी। यह लड़की अपने प्रेमी की मिलने के लिए बुलाया करनी थी।

# बार्थिविक

[ बेचैनी से ]

मेरी समभ में उन्हें-

# मिसेज् बार्थिविक

तुम क्या कहते हो जॉन, श्रौर दूसरा रास्ता ही क्या था ! सोचो, दूसरे नौकरों पर क्या श्रसर पड़ता !

हाँ बात नां ठीक थी-लेकिन में यह नहीं सोच रहा था ।

जेक

[ छंड़ने के लिए ]

दादा, सरौता ।

्वार्थिविक सरीता बढ़ा देता है ] मिसेज वार्थिविक

लेडी होली रूड ने मुभसं कहा—"मेंने उसे बुला॰ या श्रीर उससे कहा, फ़ौरन मेरे घर से निकल जा। मैं तुम्हारे चालचलन को निंद्नीय समभती हूँ। मैं कह नहीं सकती। मैं नहीं जानती, श्रीर न मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रही थीं। मैं सिद्धांत की रक्षा के लिए तुम्हें श्रलग कर रही हूं। मेरे पास सिफ़ारिश के लिए मत श्राना।" इस पर उस लड़की ने कहा— "श्रगर आप मुक्ते नोटिस नहीं देंगी तो मुक्ते एक महीने की तनख़्वाह दे दीजिए । मैंने अपनी इज्ज्ञत में दाग नहीं लगाया। मैने कुछ नहीं किया।"—कुछ नहीं किया!

# वार्थिविक

श्रच्छा ।

# मिसंज वार्थिविक

नौकर श्रव बहुत सिर चढ़ गए हैं, वह सब इस बुरी तरह मिले रहते हैं, कि कुछ मालूम ही नहीं होता कि उनके मन में क्या है। ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हें न मालूम हो इस लिए सबों ने गुट कर लिया हो। यहां तक कि मालें का भी यही हाल है। ऐसा मालूम होता है, कि वह श्रपने मन की श्रसली वात किसी पर खुलने ही नहीं देता। मुक्ते इस छिपा चोरी से चिढ़ है। इससे फिर किसी पर भरोसा नहीं रहता। कभी कभी मेरा ऐसा जी चाहता है. कि उसका कान पकड़ कर हिलाऊं।

### जेक

मार्लो बहुत भलामानुस है। यह कोई अच्छी बात नहीं है, कि, हमारी बाते हर एक आदमं जान ले।

# वार्थिविक

इसकी तो चरचा न करना ही श्रच्छा है। मिसेज वार्थितिक

सब नीच जातों का यही हाल है, तुम यह नहीं बतला सकते कि वह कब सच बोल गहे हैं। आज जब में होली रूड के घर से चलने के बाद बाज़ार गई, तो इन बेकार आदि पयों में से एक आकर मुक्तसे बातें करने लगा। में समकती हैं मुक्तमें और गाड़ी में केवल बीस गज़ का अंतर था। छेकिन ऐसा मालूम हुआ कि वह सडक फाड़कर निकल आया।

## वार्थिविक

श्राच्छा ! श्राज कल किसी से बातचीत करने में बहुत होशियार रहना चाहिए । न जाने कैसा आदमी हो ।

# मिसंज वार्थिविक

मैंने उसे कुछ जवाब थाड़े ही दिया, लेकिन भुके तुरंत मालूम हो गया, कि वह कूठ बोल रहा है।

# बार्थिविक

[ एक भल्रोट तोड़कर ]

यह बड़ा अच्छा नियम है। उनकी आंखों की देखना चाहिए।

जेक

दादा, ज़रा सरौता ।

## बार्थिविक 🕝

सरोता बढ़ाकर

अगर उनको निगाह सीघी होती हैं तो कभी ११८ कभी मैं छः पैंस दे देता हूं। यह मेरे नियम के विरुद्ध है, लेकिन इनकार करते तो नहीं बनता । श्रगर तुम्हें यह दिखाई दे कि वे सुस्त. काहिल, और कामचोर हैं: तो समक्ष ले। कि शराबी या कुछ ऐसे ही हैं।

# मिसेज बार्थिविक

इस ब्रादमी की ब्रांखें वड़ी डरावनी थीं वह ऐसे ताकता था, मानो किसी की ख़ून कर डालेगा। उसने कहा—मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह।

## वार्थिविक

विलियम क्या कर रहा था ? उसे वहां खड़ा रहना चाहिए था।

### जेक

[ अपनी गिलास नाक के पास लेजाकर ]
क्यों दादा ! क्या यही सन् ६३ की है ?

[ बार्थिविक गिलास के। श्रांखों के पास किए हुए हैं । वह उसे नीचे करके नाक के पास ले जाता है। ]

# मिसेज वार्थिविक

मुक्ते उन लोगों सं घृणा है जो सच नहीं बोलते। बाप और बेटे ग्लाम के पीछे ने श्वांखें मिलाते हैं।

सच वोलनं में लगता ही क्या है, मुक्ते ता यह बड़ा श्रासान मालूम पड़ता है। श्रसली बात क्या है, इसका पता ही नहीं चलता। ऐसा मालूम होता है, जैसे कोई हमें बना रहा हो।

## वार्थिविक

[मानं कैयला सुना रहा हो ]

नीची ज़ातें अपने पैरों में आए कुल्हाड़ी मारती हैं, अगर हमारे ऊपर भरोसा रक्कें तो उनकी दशा इतनी बुरी न हो।

## मिसेज वार्थिविक

लेकिन उस पर भी उन्हें संभालना मुश्किल है । श्राज मिसेज़ जोन्स ही को देखें।।

# वार्थिविक

इस विषय में में वही करूंगा जो न्याय संगत है। अभी तीसरे पहर में रोपर से मिला था। मैंने यह माजग उससं कहा, वह आ रहा होगा, यह सब ख़ुफ़िया पुलीस के वयान पर है। मुभे तो बहुत संदेह है। मैंने इस पर बहुत विचार किया है।

# मिसेज़ वार्थिविक

वह श्रौरत मेरी श्रांगां में ज़रा भी नहीं जँगी उसे किसी बात का शर्म ही नहीं मालूम होती थी। देखा वही मामला जिस की वह चर्चा कर रही थी। जब वह श्रौर उसका मदं जवान थे। कैसी बेहयाई की बात थी श्रौर वह भी तुम्हारे और जैक के सामने। मेरा जी चोहता था कि उसे कमरे से निकाल दूं।

## वार्थिविक

श्रोह! यह तो जैसे हैं—सब जानते हैं पर ऐसी बातों पर ग़ौर करते समय हमें तो सोच लेना चाहिये—

# मिसेज़ बार्थिविक

शायद तुम कहेागे कि उस आदमी के मालिक ने उसे निकाल देने में गुलती की ?

## वार्थिविक

बिलकुल नहीं । इस विषय में मुक्ते केाई संदेह नहीं है । मैं अपने दिल से यह पूछता हूं-

## जैक

दादा. थोड़ी सी पोर्ट !

## वार्थिविक

- [ सूर्य के उदय र्थार धस्त की ठीक ठीक नक़ल में बोतल को घुमाते हुए ]
- मैं अपने दिल सं यह पूछता हूं कि हम किसी को नौकर रखने के पहिले उसके बारे में काफ़ी तौर से जाँच भी कर लिया, करते हैं या नहीं, ख़ासकर उसके चालचलन के बारे में।

जैक

श्रम्मा, शराब की ज़रा इधर दे दो । मिसेज वार्थिविक

[बोतल बढ़ाकर]

क्यों बेटे, तुम बहुत ज़्यादा तो नहीं पी रहे हो !

मार्छी

िकमरे में थाकर

जासूस स्नो आपसे मिलना चाहता है।

बार्थिविक

[बेचैनी से ]

श्राच्छा, कही श्रामी एक मिनट में श्राता हैं।

मिसेज् बार्थिविक

[बग़ैर सिर घुमाए हुए]

उसे यहीं बुला ला, मली।

[ स्नो भ्रोवर कोट पहिने श्रपनी बांछर हैट इाथ में छिए भाता है ]

[ कुछ उठकर ]

आइये, बन्दगी।

#### स्नो

बन्दगी साहब ! बन्दगी मेम साहब ! मैं यह बत-लाने आया हूं कि उस मामले में मैंने क्या किया । मुक्ते डर है, कि मुक्ते कुछ देर हो गई है मैं पक दूसरे मुक्दमे में चला गया था।

[चाँदी की डिबिया जेब से निकालना है। बार्थिनिक परिवार में सनसनी फैल जाती है ]

में समभता हूं यह ठीक वही चीज है।

# वार्थिविक

ठीक वहीं, ठीक वहीं।

#### स्नो

निशान श्रौर श्रंक वैसे ही हैं, जैसे श्रापने बतलाए थे। मुक्ते तो इस मामले में ज़रा भी हिचिक नहीं हुई।

शाबाश । त्राप भी एक गिलास पीजिये---

[ पोर्ट की बोतल के। देखकर ]

शेरी की।

[शेरी उंडेलता है,]

जैक, यह मिस्टर स्नो का दे दो ।

[ जैक उठकर गिलास स्तो को दं देता है, तब अपना कुर्सी पर पढ़कर उसे आलस्य सं देखता है।

### स्नो

### [ शराब पीकर घौर गिलास के। नीचे रखकर ]

श्रापसे मिलने के बाद में उस श्रीरत के डेरे पर गया। नीचों की बस्ती है। श्रीर मैंने सोचा कि ड्यौढ़ी के नीचे ही कानिस्टेबुल खड़ा कर दूं। शायद ज़रूरत पड़े श्रीर मेरा विचार बिलकुल ठीक निकला।

सच ?

### स्ना

जी हां । कुछ भमेला करना पड़ा । मैंने उससे पूछा कि तुम्हारं घर में यह चीज़ कैसे आई । वह मुभे कुछ जवाब न दे सकी । हां बराबर चोरी से इनकार करती रही । इस लिये मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया । तब उसका शौहर मुभसे उलभ पड़ा । आख़िर मैंने हमला करने के श्रपराध में उसे भी गिरफ्तार कर लिया । घर से पुलीस स्टेशन तक जाने में यह बहुत गर्म होता रहा—बिल्कुल जामे से बाहर—बार बार आप के श्रीर आपके लड़के को धमकी देता था कि समम लूँगा । सच पूछिये तो बड़ा फितना निकला।

# मिसेज् बार्थिविक

बड़ा भारी बदमाश है। १२६

दां, मेम साहब, बड़ा ही उजड़ु श्रसामी !

जेक

़े शराब को चुस्की लेता हुश्रा, मज़े में श्राकर

पाजी का सिर तोइ दे।

स्ना

मेंने पता लगाया, पक्का शराबी है।

मिसेज़ बार्थिविक

में तो चाहती हूँ, बचा को कड़ी सज़ा मिले।

स्नो

दिल्लगी तो यह कि यह श्रभी तक यही कहे जाता है कि डिबिया मैंने ख़ुद चुराई।

बार्थिविक

हिबिया उसने चुराई।

120

### ं मुसकिराता है ।

इसमें उसने क्या फ़ायदा साचा है ?

### स्नो

वह कहता है कि छोटे साहब पिछली रात का नशे में थे।

[ जैक अखरोट तोवना बन्द करदेता है श्रीर स्नो की श्रोर ताकने लगता है। बार्थिविक की मुसकिराहट गायब हो जाती है, गिलास रख देता है। सन्नाटा छा जाता है—स्नो बारी बारी से हरेक का चेइरा देखता है श्रीर कहता है ]

वह मुक्ते अपने घर लाए और ख़ूब ह्विस्की पिलाई, मैंने कुछ खाया न था, नशा ज़ार कर गया श्रीर उसी नशे में मैंने डिबिया उठा ली।

# मिसेज् बार्थिविक

गुस्ताख़, पाजी कहीं का !

# बार्थिविक -

श्राप का ख्याल है कि वह कल श्रपने बयान में भी यही कहेगा।

यही उसकी सफाई होगी। कह नहीं सकता बीबी को बचाने के लिए ऐसा कह रहा है, या [ जैक की तरक़ देखकर ]

इसमें कुछ तत्व भी है। इसका फ़ैसला तो मैजि-स्ट्रोट के हाथ में है।

# मिसेज् वार्थिविक

### [गर्व से]

तत्व भी हैं ? किसमें क्या ? आपका मतलव समभ में नहीं त्राता । त्राप समभते हैं मेरा लड़का ऐसे आदमी को कभी श्रपने घर नहीं लायेगा !

# वार्थिविक

[ ग्रंगीठी के पास से, शांत रहने की चेष्टा करके ]

मेरा लड़ का अपनी सफ़ाई कर लेगा। श्रच्छा जैक, तुम क्या कहते हो?

# भिसेज् बार्थिविक

[ तीब स्वर में ]

चह क्या कहेगा ? यही श्रौर पया है कि मद मन-गढ़ंत है।

भंक

दिबपर में पड़ कर ]

बान यह है, वात यह है, कि मुक्ते इसके वारे में कुछ भी मालूम नहीं।

मिसेज् बार्थिविक

चह ता में पहिलो ही कहती थी।

[स्नो से]

वह श्रादमी दीदा दिलेर बदमाश है।

# वार्थिविक

[ अपने मन के। दवाते हुए ]

लेकिन जब मेरा लड़का कह रहा है कि इस मामले में कोई तस्त्र नहीं है तो क्या पेसी दशा में उस आदमी पर मुकदमा चलाना कुछरों है।

उस पर तो हमले का जुर्म लगाना होगा। मिस्टर जैक वार्थिविक भो पुलीस कचहरी चले आयें तो वड़ा अच्छा हो। वचा जेल जायँगे, यह तो मानी हुई बात है। विचित्र वात यह है कि उसके पास कुछ रुपये भी निक्रले और एक लाल रेशमी थैली भी थी।

िवार्थिविक चौंक पड़ता है, जैक उठता है, फिर बैठ जाना है।] मेम साहय की थैली तो नशीं गायब हा गई ?

वार्थिविक

[जहदी से ]

नहीं, नहीं, उनकी धेली नहीं खोई ।

五年

नहीं, धंली तो नहीं गई।

मिसेज़ वार्थिविक

् माने। स्वप्न देखते हुए ]

नहीं !

### [स्ने। से]

में नौकरों से पता लगा रही थी। यह आदमी घर के आस पास चक्कर लगाया करता है। अगर लंबी सज़ा निल जाय तो खटका निकल जाय। ऐसे बदमाशों से हमारी रक्षा तो होनी ही चाहिये।

## वार्थिविक

हां, हां, ज़रूर। यह तो सिद्धान्त की बात है। लेकिन इस मामले में हमें कई बातों पर विवार करना है।

#### [स्ते। से ]

इस श्रादमी पर तो मुक़दमा चलाना ही चाहिये, क्यों, श्राप भी तो यही कहते हैं ?

### स्नो

श्चवश्य, इसमें क्या सोचना है।

## [ जैक की भ्रोर उदास भाव से ताकते हुए ]

मेरी इच्छा नहीं होती कि यह मुक्दमा चलाया जाय। ग्रीबों पर मुफ्ते बड़ी दया झाती है। श्रपने पद का विचार करते हुए यह मानना मेरा कर्तव्य है कि ग्रीबों की हालत बहुत ख़राब है। इनकी दशा में बहुत कुछ सुधार की ज़करत है। श्राप मेरा मतलब समफ रहे होंगे। अगर कोई ऐसी राह निकल श्राती कि मुक्दमा न चलाना पड़ता तो बड़ी श्रच्छी बात होती।

# मिसेज बार्थिविक

## [तीव स्वर में]

यह क्या कहते हो जाँन ? तुम दूसरों के साथ श्रन्याय कर रहे हो । इसका श्राशय तो यह है कि हम जायदाद को लोगों की दया पर छोड़ दें। जिसका जी चाहे लेले।

## वार्थिविक

[ उसे इशारा करने की चेष्टा करके ]

मैं यह नहीं कहता कि उसने श्रवराध नहीं किया। मैं , इसके सब पहलुश्री पर सोच गहा हूँ।

# मिसेन् बार्थिविक

यह सब फजूल, हर काम का वक्त होता है।

#### स्नो

[ छक्क बनावटी श्रावाज़ में ]

में यह बता देना चाहता है, जनाब, कि चोरी का इलज़ाम उठा लेनें से कोई फ़ायदा न होगा, क्योंकि हमले के मुक़दमें में सभी वातें खुल ही आयंगी।

[ जैंक की छार मार्मिक दृष्टि से देखता है ]

श्रीर जैरु, में पहले श्रर्ज़ कर चुका हं, वह मुक़दमा जुहर चलाया जायगा ।

## वार्थिविक

[ जएदी स

हाँ, हाँ, यह तो होगा ही। उस स्त्री के विचार से मैं कह रहा हूं, यह तो मेरा श्रपना ख्याल है।

#### स्नो

श्रार में श्राप का जगह होता तो इस मामले में ज़रा भी दखल न देता । इस में कोई बाधा पड़ने का भय नहीं है। ऐसे मामले में चट पट तय हो जाते हैं।

### वार्थिविक

[संदेह के भाव सं]

श्रदछा, यह बात ? श्रदछा, यह बात है ?

जेक

सिचेत है।कर

अरुच्छा ! मुभे अपने बयान में क्या कहना पड़ेगा ?

#### स्नो

यह तो श्राप ख़ुद जान सकते हैं।

## मिसेज़ वार्थिविक

#### [ रुखाई से ]

मेरी समभ में नहीं आता तुमहारा मतलय क्या है। अगर तुम अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो में तो खड़ी हो सकती हूँ। मुभे तुम्हारे सिद्धान्त ज्रा भी नहीं भाते। उन्हें लंकर तुम चाटा करा।

## बार्थिविक

सिद्धान्त ! तुम हो किस फेर में । सिद्धान्तों की यहाँ चर्चा ही क्या ? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पिछली रात को जैक नशे में चूर था ?

### जैक

श्रद्या जान !

# मिसेज़ बार्थिविक

[ भयभीत होकर खड़ी हो जाती है ]

जैक, यह क्या बात है ?

939

#### जेक

कोई बात नहीं है, अम्मा । मैने केवल भोजन किया था । सभी खाते हैं । मेरा मतलब है, यानी मेरा मतलब है—श्राप मेरा मतलब समभ गई होंगी। इसे नशे में चूर होना नहीं कहते। श्राक्सफोर्ड में तो सभी मुँह का मंजा बदल लिया करते हैं।

# मिसेज् बार्थिविक

यह बड़ी बेहूदा बात है। श्रगर तुम लोग श्राक्स-फोर्ड में यही सब किया करते ही—

### जेक

#### [क्रोध से]

तो फिर श्राप लोगों ने मुक्त वहाँ भेजा क्यों ?
जैसे श्रीर सब रहते हैं वैसेही तो मुक्ते भी
रहना पड़ेगा । इतनी सी बात को नशे में
चूर कहना हिनाकत । हाँ. मुक्ते खेद श्रवश्य

है। श्राज दिन भर सिर में बड़ा दर्द रहा।

### वार्थिविक

श्री ! श्रगर तुम्हें मामूली सी तमीज भी होती श्रीर तुम्हें इतना सा भी याद होता कि जब तुम यहाँ आए तो क्या क्या बातें हुई तो हमें मालूम हो जाता कि इस बदमाश की बातों में कितना सच है। मगर श्रव तो कुछ समझ में ही नहीं श्राता। गोरम्ब धंधा सा होकर रह गया!

## जेक

[ यूरता हुआ माना अपूरी वार्ते याद आ रहा है ] कुछ कुछ याद आता है—फिर सब भूल जाता हूँ।

## मिसेज वार्थिविक

क्या कहते हो जैक? क्या तुम्हें इतना नशा धा कि तुम्हें इतना भी याद नहीं?—

## जेक

यह वात नहीं है, श्रम्मा। मुक्ते यहां श्राने की ख़्ब याद है—में ज़रूर आया हूंगा—

### वार्थिविक

[ गुस्से से वेकानू होकर, हथर मे उधर तक टहलता हुआ ]
ग्वूब ! श्रीर वह मनहम थैली कहां से श्रागई!
खुदा खैर करे! ज़रा सोची तो जैक ! यह सारी
बातें पत्रों में निकल जायँगी। किसी को मालूम था
कि मामला यहां तक पहुँचेगा। इससे तो
यह कही श्रच्छा होता कि एक दर्जन डिबिये
खो जातों श्रीर हम लोग जवान न खोलते !

#### [पञ्ची से]

यह सब तुम्हारी करतून है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। श्रच्छा हो कहीं रोपर आ जाना।

# भिसेज् वार्थिविक

#### (तीव स्वर से)

मेरी समभ में नहीं श्राना तुम क्या बक रहे हो, जाँन ।

### बार्थिविक

#### [ उसकी तरफ मुड़ कर ]

नहीं तुम! श्रजी—तुम—तुम कुछ जानती नहीं। [तेज़ श्रावाज़ से]

श्राख़िर ! वह र।पर कहां मर गया ! श्रगर वह इस दलदल से निकलने की कोई राह निकाल दे, तो मैं जानूँ कि वह किसी काम का श्रादमी है ! में बदकर कहता हूँ कि इससे निकलने का श्रव कोई रास्ता नहीं है । मुभे तो कुछ सूभता नहीं ।

### जेक

इघर सुनिये, अब्बाजान को क्यों दिक करती हो ? मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं धक कर बेदम हो गया था, श्रौर मुभे इसके सिवा कुछ याद नहीं है कि मैं घर श्राया ।

#### [बहुत मंद स्वर में ]

श्रीर रोज़ की तरह पलंग पर जाकर से। रहा।

#### वार्थिविक

पलंग पर चले गये ? कीन जानता है तुम कहां चले गये मुकं तुम्हारे ऊपर अब विश्वास नहीं रहा । मुकं क्या पता कि तुम ज़मीन पर पड़ रहें होंगे।

जैक

[बिगड़ कर]

ज़मीन पर नहीं, मैं-

#### वार्थिविक

[ योका पर बैठ कर ]

इसकी किसे परवाह है कि तुम कहां साथे थे? उस वक्त क्या होगा जय वह कह देगा..... इय मरने की बान होगी!

मिसेन् वार्थिविक

क्या ?

[सञ्चारा]

बात क्या हुई, बालते क्यों नहीं ?

### जेक

कुछ नहीं--

### मिसंज वार्थिविक

कुछ नहीं । कुछ नहीं इससे तुम्हारा क्या मतलब है, जैक ? तुम्हारं दादा इसके लिये श्रास-मान सिर पर उठा रहे हैं—

जैंग.

वह थेली मेरी है।

## मिसेज़ बार्थिविक

तुम्हारी थेली ? तुम्हारे पास थैली कव थी ? तुम खूब जानते हो तुम्हारे पास थैली न थी।

### ं जेक

ख़ैर, दूसरे ही की सही—मगर यह केवल दिल्लगी थी। मुफे उस सड़ी सी थैली का लेकर क्या करना था?

### यिसेज वार्थिविक

तुम्हारा मतलब है कि क्या किसी दूसरे की थेली थी श्रीर उसे इस बदमाश ने उड़ा लो?

#### वार्थिविक

जी हां ! थैठां उसने उड़ा ली। जोन्स यह श्रादमी नहीं है कि इस बात पर परदा डाल दे। यह इसे .खूब नमक मिर्च लगाकर बयान करेगा। समाचारपत्रों में इसकी चर्चा होगी।

#### मिसेज़ वार्थिविक

मेरी समभ में कुछ नहीं आ रहा है। किस बात का यह सब किस्सा है ?

[ जैक के जपर भुककर प्यार सं ]

जैक, बेटा, वताश्रो तो क्या बात है। उरो मत। साफ़ साफ़ बतादो, वात क्या है?

जैक

श्रमा, ऐसी वार्ते न करो!

### मिसेज़ बार्थिविक

कैसी बातें, बंटा?

### नेक

कुछ नहीं, यों ही । मुफ्ते कुछ याद नहीं कि वह चीज़ • मेरे पास कैसे आगई । मुफ्ते और उसते एक पकड़ हो गई—मुफ्ते कुछ ख़बर न थी कि मैं क्या कर रहा हुँ—मैंने—मैंने—शायद मैंने—तुम समफ गई होगो—शायद मैंने थैली उसके हाथ से छोन स्ती ।

## मिसेज् बार्थिविक

उसके हाथ से ? किसके हाथ से ? कैसी थैली? किसकी थैली ?

जैक

श्रजी, मुभं कुछ याद नहीं--

[ निराश और ऊ'ची श्रावाज़ में ]

किसी औरत की थैली थी।

184

## मिसेज बार्थिविक

किसी औरत की ? नहीं ! नहीं ! जैक ! ऐसा न कही ।

### जैक

#### [ उछल कर ]

तुम मानती ही नहीं थी तो मैं क्या करता। मैं तो नहीं बताना चाहता था। मेरा क्या कुसूर है ?

[ द्वार खुळता है और मारला एक आदमी की अंदर लाता है अधेड़, कुछ मोटा आदमी है। शाम के कपड़े पहने हुए है। मूछ लाल और पतली हैं, आंचें काली और तेज़। उसकी मंत्र चीनियों की सी हैं।

#### मारलो

रोवर साहब आये हैं हुज़ूर !

[बद्द कमरे से चला जाता है ]

#### रोपर

[तेज़ ग्रांखों से चारों श्रोर देख कर ] फैले मिजाज़ हैं ? ि जैक और मिसेज़ बार्थिविक दोनों चुप बैठे रहते हैं ।

#### बार्थिविक

#### [जरुदी से आकर]

शुक्र है ग्राप श्राता गए ! आप को याद है मैंने श्राज शाम को श्राप से क्या कहा था; जासूस श्राभी यहां श्राया था।

#### रोपर

डिविया मिल गई ?

### बार्थिविक

हाँ, डिविया तो मिल गई, पर एक बात है । यह मज़दूरनी का काम न था। उसके शराबी श्रौर ठलुये शौहर ने वे चीज़ें चुराई थीं। वह कहता है कि यही रात के। उसे घर में लाया था [वह जैककी तरफ़ हाथ उठाता है, जो ऐसा द्वक जाता है मानों वार बचाता हो }

श्राप को कभी इसका विश्वास होगा।

[रोपर हंसता है श्रोर उत्तेजित हो कर शब्दों पर ज़ार देता हुआ ]

यह हँसी की बात नहीं है मैंने जैक का किस्सा भी त्राप से कहा था। त्राप समफ गए हींगे— बदमाश दोनो चीजें उठा ले गया—बहु सत्यानासी थैली भी लेगया। त्रालवारों में इसकी चर्चा होगी।

### रोपर

### [भवें चढ़ाकर]

हूँ ! थैलो ! बड़े लोगों की दशा ? श्रापके साहब जादे क्या कहते हैं ?

## वार्थिविक

उसे कुछ याद नहीं। ऐसा श्रंधेर कभी देखा था ? पत्रों तक यह बात पहुँचेंगी।

# मिसेज़ बार्थिविक

[ हाथों से श्रांखों को जिपाकर ]

नहीं ! नहीं ! यह बात तो नहीं है-

ि वार्थिविक और रोपर घुम कर उसकी भोर देखते हैं ]

## वार्थिविक

उस औरत पर कह रही हैं। यह बात श्रमी श्रमी इनके कानों में पड़ी है।

[रोपर सिर हिलाता है झौर मिसेज़ बार्श्विक भवने होंठों को दबाकर मन्द दृष्टि से जैक को देखती है और मेज़ के सामने बैठ जाती है ]

श्चाखिर, क्या करना चाहिए रोपर ? यह छुचा जोन्स इस थेली वाले मामले को खूब बढ़ा-वेगा, बात का क्तंगड़ बनादेगा।

## मिसेज़ वार्थिविक

मुभे विश्वास नहीं आता कि ज़ैक ने घेली ली।

## बार्थिविक

क्या अब मां कोई संदेह है ? वह आरित आज सवेरे अपनी थैली माँगने आई थी।

## मिसेज़ वार्थिविक

यहां ? इतना बेहया है । मुफे क्यों नहीं "बताया ? [वह एक दूसरे के चेहरे की तरफ़ ताकती है, कोई उसे जवाब नहीं देता। सबाटा हो जाता है।]

बार्थिविक

चौंककर |

क्या करना होगा, रोपर?

गोपर

[ घीरे से जैक से ]

तुमने कुंजी तो दरवाज़े में नहीं छोड़ दी थी !

जंक

[ रुषाई से |

हां, छाड़ ना दो थी।

140

#### बार्थिविक

या **रं**श्वर ! श्रमी श्रीर श्रागे न जाने क्या क्या होगा !

### भिसंज़ बार्थिविक

मुक्ते विश्वास है कि तुम उसे घर मे नहीं लाए, थे। जैक। यह सरासर भूठी बात है मैं जानवीं हूँ इसमें सचाई को गंध तक नहीं है, मिस्टर रोपर।

### रोपर

( यकायक )

तुम रात कहां साप थे ?

जैक

( तुरस्व)

सोफा पर-वहां-

( कुछ दिचिक कर )

यानी--में--

#### वार्थिविक

सोफ़ा पर ! क्या तुम्हारा मतलब यह है कि चारपाई पर यह ही नहीं !

ज्य

। मुँह खटका कर

नहीं।

### बार्थिविक

अप्रगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो यह इतना कैसे याद रहा !

जंक.

क्यों कि आज सुबह मेरी श्राम्व खुली तो मेंने श्रपने को बहीं पोया।

मिसेज बार्थिविक

क्या कहा ?

### बार्थिविक

या खुदा !

#### नेक

श्रौर मिसेज़ जोन्स ने मुक्ते देखा ! में चाहता है कि श्राप लोग मुक्ते यों दिक न करें।

#### रोपर

आपको याद है कि आपने किसी को शराब पिलाई थी ?

### जैक

हाँ. में कसम खाकर कहता हूँ कि मुक्ते एक आदमी की याद आ रही है—उस आदमी के—

[ शेपर की तरफ़ देखता है ]

क्या श्राप मुभसे चाहते हैं कि-

#### रोपर

[ बिजली की तेज़ी से ]

जिसका चेहरा गंदा है !

### जैक

#### [ प्रसच होकर ]

हाँ, वहीं वहीं ! मुक्ते साफ़ याद आ रहा है—
[ बार्थिविक भवानक खिसक जाता है ]

मिसेज़ वार्थिविक कोघ से रोपर की नरफ़ देखती है श्रीर श्रपने बेटे की बाँह छूती है।

## मिसेज वार्थिविक

तुमको विलक्कल याद नहीं ह ! यह कितनी हैंसी की बात है। मुक्ते उस श्रादमी के यहाँ श्राने का बिक्क कुल विश्वास नहीं है।

#### बार्थिविक

तुम्हें सच बोलना चाहिए। चाहे यही सच क्यों न हो ? लेकिन अगर तुम्हें याद आता है कि तुमने ऐसी बेहूदगी की तो तुम फिर मुक्तसे कोई आशा न रक्सो।

### जैक

[ उनकी तरफ़ घूर कर ]

श्राख़िर श्राप लोग मुभसे चाहते क्या हैं !

मिसेज वार्थिविक

जक!

#### जैक

जी हाँ, मेरी समभ में बिलकुल नहीं श्राता कि श्राप लोगों की इच्छा क्या है।

## मिसेज बार्थिविक

हम लोग यहां चाहते हैं कि तुम सच बोलो श्रीर कह दो कि तुमने उस नीच को घर में नहीं बुलाया।

## बार्थिविक

बेशक श्रागर तुम ख़याल करते हो, कि तुमने इस बेशरमी से उसं ह्विस्ती मिलाई श्रीर श्रापनी कर- त्त उसे दिखाई श्रीर तुम्हारी दशा इतनी ख़राब थी कि तुम्हें वे बार्ने बिलकुल याद नहीं, तो—

#### रोपर

#### [ जरुदी से ]

मुके ख़ुद कोई बात याद नहीं रहती। याददाशत इतनी कमज़ोर है।

### बार्थिविक

[निराश भाव से ]

तो में नहीं जानता कि तुम्हें क्या कहना पहेगा !

#### रोपर

#### [जैकसे]

तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। श्रपने को इस अप्रोले में मत डालो। श्रीरत ने चीज़ें चुराई या मई ने चीज़ें चुराई श्रापको इससे कुछ मतलब नहीं। श्राप्त को सोफ़ा पर सो रहे थे।

## मिसेज् बार्थिविक

तुमने दरवाज़े में कुंजी लगी हुई छोड़ दी, यही क्या कम है ? अब श्रीर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।

उसके माथे के। प्यार से छूका

तुम्हारा स्प्रिर श्राज कितना गर्म है ?

### जैक

लेकिन मुक्ते यह नो बनलाइए कि मुक्ते करना क्या होगा?

#### क्रोंच से

मैं नहीं चाहता, कि इस तरह चारों श्रांर से मुक्त दिक करें।

िमिसेज बार्थिविक उसके पास से हट जाती है ।

#### रोपर

#### [ जरुदी से ]

श्राप यह सब कुछ भूल जायँ। श्राप तां सोये थे।

ज क

क्या कल मेरा कवहरी जाना ज़करी है ?

रोपर

[सिर हिला कर ]

नद्दी ।

बार्थिविक

[ ज़रा शान्तचित्त होकर ]

सचमुच !

रोपर

जी हाँ !

वार्थिविक

लेकिन आप तो जायँगे ?

रोपर

जी हाँ !

#### जैक

[बनावटी प्रसन्धना से ]

यड़ी इनायत है। मैं यही चाहता हूँ कि मुफे वहाँ जाना न पड़े।

[ सिर पर हाथ रखकर ]

मुभे श्रमा की जिएगा। श्राज सिर में ज़ोरों का दर्द है। [बाप की तरफ़ से माँ की तरफ़ देखता है]

मिसेज वार्थिविक

[ जब्दी से घुम कर ]

श्रच्छा, जाथ्रो बेटा !

जैक

श्रव्हा, श्रमां !

[ यह चला जाता है। मिसेज़ बार्थिविक लम्बी सांस खींचती है। सन्नाटा हो जाता है। ]

## बार्थिविक

यह बहुत सस्ते छूट गए! श्रगर मैंने उस श्रौरत को १५९

स्वयः न दिष्ट होते, तो उसने ज़रूर दावा किया होता।

### रोपर

श्रव श्रापको मालूम हुआ कि धन कितना उपयोगी है।

## वार्थिविक

मुफे अब भी सन्देह है कि हमें सच को छिपा देना चाहिए या नहीं

### रोपर

चालान होगा।

#### वार्थिविक

क्या ? श्रापका मनशा है कि इन्हें श्रदालत में जाना पड़ेगा ?

#### रोपर

हाँ ?

#### वार्थिविक

ब्रच्छा ! मैंने समभा था कि ब्राप—देखिए मिस्टर रापर ! उस थैली का ज़िक्र मिस्टर कागृज़ीं में न ब्राने दीजिएगा।

[ रोपर अपनी छोटी बाँखें उसके चेहरे पर जमा देता है श्रीर सिर हिलाता है । ]

## मिसेज् वार्थिविक

मिस्टर रापर, क्या श्रापके ख़याल में यह मुनासिब नहीं है कि जोन्स परिवार का हाल मैजिस्ट्रेट से कह दिया जाय। मेरा मतलब यह है कि शादी के पहले उनका श्रापस में कितना श्रामुचित सम्बन्ध था। शायद जॉन ने श्राप से नहीं कहा।

#### रोपर

यह तो कोई मार्के को बात नहीं।

## मिसेज़ बार्थिविक

मार्के की वात नहीं।

#### रोपर

निजी बात है। शायट मैजिस्ट्रेट पर भी यही बीत चुकी हो।

#### वार्थिविक

पहलू बदल कर, मानं वोक खिसका रहा है । तो अब आप इस मामले को अपने हाथ में रखेंगे ?

#### रोपर

श्रगर ईश्वर की कृपा हुई!

िहाथ बढ़ाता है ]

## वार्थिविक

[ विस्क भाव से हाथ हिलाकर ] ईश्वर की इच्छा ? क्या ? श्राप चले ? १६२

#### गापग

जी हाँ ! ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा मुक्दमा भी है। | मिसेज़ बार्थिविक का कुककर मलाम करता है और चला जाता है। बार्थिविक उसके पीछे-पीछे अन्त तक बार्ने करता जाता है। मिसेज़ बार्थिविक मेज़ पर बैठी हुई सिमक-सिमक कर रोने लगती है; बार्थिविक लोटता है। |

#### वार्थिविक

आप ही आप

बद्नामी होगी।

### मिसेज़ बार्थिविक

[तुरत भ्रपने रंज को छिपाकर] मेरी समक्त में यह बात नहीं आती कि रोपर ने ऐसी बात को हँसी में क्यों उड़ा दिया ?

#### बार्थिविक

[विचित्रभाव से ताक कर ]
तुम-तुम्हारी समभ में कोई बात नहीं त्राती। तुम्हें
रत्ती भर भी समभ नहीं है।
१६३

## मिसेज बार्थिविक

क्रोध से ।

तुम मुभसं कहते हो कि मुभ में समभ नहीं है ?

## वार्थिविक

[ घषड़ा कर ]

में—बहुत परेशान हूं। सारी बात श्रादि से श्रन्त तक मेरे सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

# मिसेज़ बार्थिविक

मत बको। तुम्हारा कोई सिद्धान्त भी है। तुम्हारे लिए दुनिया में डरने के सिवा श्रौर कोई सिद्धान्त नहीं है।

## बार्थिविक

िखिड़की के पास जाकर

मैं अपनी ज़िन्दगी में कभी न डरा। तुमने सुना है,

रोपर क्या कहता था? जिस आदमी के घर में पेसी वारदात हो गई हो, उसके होश उड़ा देने को इतनी बात काफ़ी है। हम जो कुछ कहते या करते हैं, वह हमारे मुँह से निकल ही पड़ता है। भूत-सा सिर पर सवार गहता है। में इन बातों का आदी नहीं हूँ।

[ वह खिड़की को खोल देता है मानो उसका दम घुट रहा हो। किसी लड़के के सिसकने की धीमी श्रावाज़ सुनाई देती है।]

यह कैसी श्रावाज़ है?

िवे सब कान लगा कर सुनते हैं।]

## मिसेज़ बार्थिविक

[तीब स्वर में ]

मुभसे रोना नहीं सुना जाता। मैं मालों को भेजती हूँ कि इसे रोक दे। मेरे सारे रोएँ खड़े हो गए।

[ घंटी यजाती है ]

### वार्थिविक

मैं खिडकी वन्द किए देना हैं, फिर तुम्हें कुछ न सुनाई देगा।

वह स्विड्की बन्द कर देता है छोए सन्नाटा हो जाता है।

## मिसेज् वार्थिविक

नीव स्वर मे

इससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा दिल अड़क रहा है।

मुभे किसी बात से इतनी घबड़ाहर नहीं होती,

जितनी किसी बालक के रोने से।

मालें भाता है |

यह कैसा रोने का शोर है मार्ला १ किसी वच्चे की आवाज मालूम होती है।

#### वार्थिविक

बश्चा है। उस मुँडेर से जिपटा हुन्ना दिखाई तो पडता है।

### मार्लो

[ खिड़की खोलकर श्रीर बाहर देखकर ] यह मिसेज़ जोन्स का छोटा लडका है, हज़्र ! श्रपनी माँ को खोजता हुश्रा यहाँ श्राया है ।

# मिसेज वार्थिविक

जिन्दी से खिड़की के पास जाकर | कैसा गृरीब लड़का है ! जॉन, हमें यह मुकदमा न चलाना चाहिए |

#### वार्थिविक

[ एक कुर्सी पर धम से बैटकर | लेकिन अरब तो बात हमारे हाथ से निकल गई!

ि मिसेज़ बार्थिविक खिड़की की तरफ़ पीठ कर लेती है, उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव दिखाई देता है, वह अपने श्लोठ दबाए खड़ी होती है। रोना फिर शुरू हो जाता है। बार्थिविक हार्थों सं श्रपने कान बन्द कर लेता है। श्लोर मार्ली खड़की बन्द कर देता है। रोना बन्द हो जाता है।

पदां गिरता है।

# श्रंक ३

#### दश्य १

चाठ दिन गुज़र गए हैं। लन्दन के पुलिसकोर्ट का दृश्य है। एक बजा है। एक चेंदने के नीचे न्याय का श्रासन है। इस चेंदने के जपर शेर श्रीर गेंडे की प्रतिमा बनी हुई है। श्रांख के सामने एक मुरक्ताई हुई ज़ुरत का न्यायाधीश धपने कोट के पिछले भाग को गम कर रहा है। श्रीर दो छोटी छोटी छड़-कियों को घूर रहा है। जो नीले श्रीर नारंगी चीथड़े पहने हुए हैं। कपड़ों का रंग निलकुल उड़ गया है। ये लड़कियां कठघरे में लाई जाती हैं। गवाहों के कठघरे के पास एक श्रफ़सर भोवर कोट पहने खड़ा है। उसकी दाढ़ी छोटी श्रीर भूरी है। छोटी लड़िक्यों के नग़ल में एक गंजा पुलिस कांस्टेनिल खड़ा है। भगली नेंच पर नार्थिनिक भीर रोपर नैटे हुए हैं। जैक उनके पीछे बैठा है। जंगलेदार कठघरे में कुछ फटेहाल मर्द भीर श्रीरतें पीछे खड़ी हैं। कई मोटे ताज़े कांस्टेनिल इधर उधर खड़े या नैटे हैं।

# मेजिस्ट्रेट

्षिता भाव दिखाता हुन्ना कठोर स्वर में ] श्रव हमें इन लड़कियां का भरगड़ा तय कर देना चाहिए।

#### अहलमद्

थेरसा लिवेंस ! माड लिवेंस !

[ गंजा कांस्टेबिल छाटी लड़कियों को दिखाता है जो चुप-चाप, स्थिति का समभती हुई विरक्त भाव मे खड़ी हैं।] दारोगा !

दिशोगा गवाहाँ के कठघरे में श्राता है।]

तुम श्रदालत के सामने जो बयान देगो, वह बिलकुल सन्न, पूरा पूरा सच और सच के सिवा श्रीर कुछ न होगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करें ! इस किताब को चूमो।

> [ दारोग़ा किताव चूमता है ] १६९

## दारोगा

[ एक ही आवाज़ में, हर एक अवाज़ के अन्त में ककता हुआ। ताकि इसका वयान लिखा जा सके।

श्राज सर्वरे कराव दस बजे मैंने इन दोनों लंडिकयों को ब्ल्युस्प्रीट में एक सराय के बाहर रोते हुए पाया। जब मैंने पूछा कि तुम्हारा घर कहां है ता उन्होंने कहा कि हमारा घर नहीं है। माँ कही चली गई है। बाप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके पास कोई काम नहीं है। जब पूछा कि तुम लोग रात कहां साई थां, तो उन्हें।ने श्रपनी फ्रफ्र का नाम लिया। हजुर, मैंने नहक़ीक़ात की है। औरत घर सं निकल गई है और मारी मारी फिरती है। बाप बेकार है श्रीर मामूली सराय में रहता है। उसकी बहन के अपने ही स्राठ लड़ के हैं वह कहती है कि मैं इन लडकियों का अब पालन नहीं कर सकती।

## मेजिस्ट्रेट

्वंदवे के नीचे श्रपनी जगह पर श्राकर ] नुम कहते हो कि माँ मारा मारी फिरती है। नुम्हारे पास क्या सबूत है ?

दारोगा

इज़ूर. उसका शीहर यहां मौजूद है।

में जि<del>र</del>हे ट

अच्छी बात है। उसे पेश करो।

[ िलवेंस का नाम पुकारा जाता है। मैजिस्ट्रेंट आगे अक जाता है और कठोर दया से लड़िक्यों की ओर देखता है। लिवेंस अंदर आता है। उसके बाल खिचडी हो गए हैं। कालर की जगह गुलूबन्द लगाए हुए है। वह गवाहीं के कठवरे के पास खड़ा होजाता है।]

श्रच्छा, तुम इनके बाप हो? तो तुम इन लड़-कियों के। घर में क्यों नहीं रखते? यह क्या बात है कि तुम इनको इस तरह सड़कों पर फिरने के लिए छोड़ देते हो?

### **जिवें**स

हज़ूर, मेरे कोई घर नहीं है। मेरे खाने का तो ठिकाना नहीं है। मैं बिलकुल बेकार हूं श्रीर न मेरे पास कुछ है जिससे इनका पालन कर सकूँ।

## मैजिस्ट्रेट

यह कैसे ?

### लिवंस

[ शमां कर ]

मेरी बोबी निकल गई श्रीर सारी चीज़ें गिरों रखदीं।

## मैजिस्ट्रेट

लेकिन तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया?

### लिवंस

हज़ूर, मैं उसे रोक नहीं सका। उधर मैं काम की तलाश मैं गया, इधर यह निकल भागी। मैजिस्ट्रे ट

क्या तुम उसे मारते पीटते थे ?

लिवेंस

[ ज़ोर देकर ]

हज़ूर, मैंने कभी उसे तिनके से भी न मारा?

मैजिस्ट्रे ट

तब क्या बात थीं, क्या वह शराब पीती थी ?

लिवेंस

िधीमी श्ववाज़ में ]

हाँ, हज़र !

मैजिस्ट्रेट

उसका चाल चलन ऋच्छा न था?

िवंस

[ धीमी श्रवाज़ में ]

हाँ, हज़्र !

#### [बाप मे ]

तुम कहते हो कि वह घर से निकल गई और इन लड़-कियों की छोड़ गई। तुम इनके लिए क्या इन्तज़ाम कर सकते हो ? तुम देखने में तो हट्टे-कट्ट आदमी हो !

### लिवेंस

हाँ, हजूर, हट्टा-कट्टा तो हूं, श्रौर काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन श्रपना कोई बस नहीं। कहीं मज़दूरी मिले नब नो ?

### मैजिस्ट ट

लेकिन तुमने कोशिश की थी?

### **लिवेंस**

हज़ूर, सब कुछ करके हार गया ! कोशिश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी ।

## मेजिस्ट्रे ट

श्रच्छा---

## दारोगा

#### संबाटा हो जाता है

अगर हज़ूर का ख़याल हो कि ये बच्चे अनाथ हैं तो हम उनको लेने को तैयार हैं।

## मेजिस्ट्रे ट

हां, हां, में जानता हूँ ! लेकिन मेरे पास काई ऐसी शहा-दत नहीं है कि यह श्रादमी श्रपने बच्चों की ठीक तौर से देख रेख नहीं कर सकता।

िवह उठता है और श्राग के पाम चला जाता है।

### दारोगा

हज़ूर, इनकी माँ इनके पास श्राती जाती है।

## मैजिस्ट्रे ट

हां, हां ! माँ इस याग्य नहीं है कि बच्चे उसे दिए जाँय।

तुम क्या कहते हो?

### लिवेंस

हज़ूर, में इतना ही कहता हूँ कि आगर मुक्ते काम मिल जाय तो में बड़ी ख़ुशी से उनकी परवरिश कहूँ गा। लेकिन में क्या कहूँ हज़ूर, मेरे तो भोजन का ठिकाना नहीं। सराय में पड़ा रहता हूँ। मैं मज़-बूत आदमी हूँ, काम करना चाहता हूँ। दूसरों से दूनी हिम्मत रखता हूं लेकिन हज़ूर देखते हैं कि मेरे बाल पक गए हैं बुख़ार के सबब से।

[ भपने बाल छूता है ]

इस लिए मैं जँचता नहीं। शायद इसी लिए मुभे कोई नौकर नहीं रखता।

मैजिस्ट्रेट

त्र्राहिस्ता से ]

हाँ, हाँ ! में समभता हूँ कि यह एक मामला है।

[ लड़कियों की तरफ़ कड़ी भौखों से देख कर ]

9 19 19

तुम चाहते हो कि ये लड़कियाँ श्रनाथालय में भेज दी जायाँ!

### लिवेंस

हाँ हज़ूर, मेरी तो यही इच्छा है।

## मैजिस्ट्रेट

में एक हफ़्ते की मुहलत देता हूँ। आज ही के दिन फिर लाना। अगर उसवक, उचित हुआ तो में हुक्म दे दूँगा।

### दारोगा

श्राज के दिन हज़र!

[गंजा कांस्टेबिक लड़कियों का कंधा पकड़े ले जाता है। बाप उनके पीछे पीछे जाता है। मैजिस्ट्रेट श्रपनी जगह पर लौट श्राता है श्रीर भुक कर क्लर्क से सार्य सार्य वातें करता हैं।]

### बार्थिविक

[ हाथ की आड़ से ]

बड़ा करुण दृश्य है रोपर मुभे तो उनपर वड़ी दया श्रा रही है।

### रोपर

पुलिस कोर्ट में ऐसे सैकड़ों श्राया करते हैं।

### बार्थिविक

बड़ी दिल दुखानेवाली बात है। लोगों की दशा जितना ही देखता हूं, उतना ही मेरे दिल पर श्रसर होता है। मैं पालमेंट में उनका पक्ष लेकर श्रवश्य खड़ा होऊँगा। मैं एक प्रस्ताव—

> [ मैजिस्ट्रेट वलार्क से बोलना बन्द कर देता है।] क्रार्क

#### हिरासतवालो !

[ बार्थिविक एकाएक रक जाता है। कुछ हरूचल होती है और मिसेज़ जोन्स सदर दरवाज़े से भन्दर भाती है। जोन्स पुलिस वार्लों के साथ केंदियों के दरवाज़े से भाता है। वे कठघरे के भन्दर एक कृतार में खड़े होते हैं।]

## क्रार्क

जेम्स जोन्स ! जेन जोन्स !

अर्द्छी

जेन जोन्स ?

बार्थिविक

[धीरे सं ]

देखो रोपर, उस थैली का ज़िक न श्राने पाए । चाहे जो कुछ हो तुम उसे समाचार पत्रों में न श्राने देना।

[ रोपर सिर हिलाता है । ]

### गंजा कांस्टेबिल

### चुप रहा।

[ मिसंज़ जोम्स काले पतले फटे हुए कपड़े पहने हुए है। उसकी टोपी काली है। वह कठघरे के सामने की दीवार पर हाथ रक्षे चुप चाप खड़ी हो जाती है। जोम्स कठघरे की पिछली दीवार टेक कर खड़ा हो जाता है। और इधर उधर साहस भरी दृष्टि से ताकता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और बाल बढ़े हुए हैं। ]

### क्लार्क

#### [ ऋपने कागृज़ देखकर ]

हज़्र, यह वही मुक़दमा है जो पिछले बुधवार को ज़ेर नजबीज़ था। एक चाँदी की सिगरेट की डिबिया की जोरी श्रौर पुलिस पर हमला—दोनों मुलज़िमों का साथ साथ विचार हो रहा था। जेम्स जोन्स जेन जोन्स।

मेजिस्ट्रेट

[ घूरकर ]

हाँ, हाँ, मुभे याद है।

क्राक

जेन जोन्स !

मिसेज जोन्स

हाँ, हज़र।

स्राक्

क्या तुम स्वीकार करती हो कि तुमने एक चांदी की

सिन्नेट की डिबिया जिसकी क़ीमत ५ पौं० १० शिलिंग है, जान बार्थिविक मेंबर पार्लमेंट के मकान सं, इस्टर मंडे के दिन ग्यारह बजे रात श्रीर ईस्टर ट्यूसडे श्राठ बजे दिन के बीच में चुराई थी। बोलो हाँ या नहीं ?

मिसेज़ जोन्स

[धीमे स्वर में ]

नहीं हजूर, मेंने नहीं-

## क्रार्क

जेम्स जोन्स, क्या तुम स्वीकार करते हो, कि तुमने एक चाँदी की सिग्रेट की डिविया जिसकी कीमत ५ पीँ० १० शिलिंग है, जान वार्धिविक मेंबर पार्लमेंट के मकान से इस्टर मंडे को ११ बजे रात श्रीर ईस्टर ट्यूसडे के ८ बजे दिन के बीच में चुराई? और जब पुलीस ईस्टर ट्यूसडे को तीन बजे शाम के वक्त श्रपना काम करना चाहती थी, तो तुमने उसपर हमला किया ? बोलो हाँ या नहीं।

### जोन्स

#### [रुखाई से]

हाँ, लेकिन इसके बारे में मुक्ते बहुत सी बातें कहनी हैं। मैजिस्टेट

#### [ क्छार्क से ]

हाँ, हाँ! लेकिन यह क्या बात है कि इन दोनों पर एक ही जुमें लगाया गया है? क्या वे मियां बीबी हैं?

## क्राई.

हाँ हज़र ! आपको याद है; कि आपने मुजरिम को हिरासत में रक्वा था कि शौहर के बयान पर श्रीर भी शहादत ली जा सके।

## मैजिस्ट्रेट

क्या तभी से ये दोनों हवालात में हैं?

## क्रार्क

आपने श्रौरत का उसीकी ज़मानत पर छोड़ दिया था।

# मैजिस्ट्रेट

हाँ, हाँ ! यह चाँदी की डिबियावाला मामला है। मुक्ते अब याद आया। अच्छा।

## कार्क

#### टामस मालों ?

['टामस मार्लो की पुकार होती है। मार्लो अन्दर आता है और गवाहों के कठवरे में जाता है। वहाँ उसे हलफ़ दी जाती है। चाँदी की दिविया पेश की जाती है और कठघरे की दीवार पर रखी जाती है।]

## क्रार्क

### [ मिमिल पढ़ता हुमा ]

तुम्हारा नाम टामस मार्छा है ? तुम जान बार्थिविक न०६ राकिंघम गेट के यहां खानसामा हो ? मार्छी

जी हाँ !

## कार्श

क्या तुमने पिछले ईस्टरडे को रात को चांदी की एक डिबिया नं० ६ राकिंग्रम गेट के खाने के कमरे में एक तक्ष्तरी में रक्खी ! क्या यही यह डिबिया है ?

मार्छा

जी हाँ!

### हार्क

श्रीर जब तुम सुबह को पौने नौ बजे तश्तरी को उठाने गए नो तुम्हें डिविया नहीं मिली ?

मार्छो

हाँ, हज़र!

## कार्क

तुम इस मुजरिम श्रौरत को जानते हो ?

[ मार्की सिर हिलाता है ]

क्या वह नं०६ राकिंघम गेट में मज़दूरी का कार्य करती है ?

[ मार्को फिर सिर हिलाता है ]

जब तुमने डिबिया पाई ता उस वक्त मिसेज़ जोन्स उस कमरे में थी ?

मार्लो

जी हाँ !

कार्क

फिर तुमने इस चोरी का हाल जाकर श्रपने मालिक से कहा धौर उसने तुम्हें थाने भेजा ?

मार्छा

जी हाँ!

कार्क

[ मिसेज़ जोन्स से ]

तुम्हें इनसे कुछ पूछना है?

मिसेज जोन्स

नहीं हज़र ! कुछ नहीं।

क्राक

िजोन्स से 🗍

जेम्स जोन्स क्या तुम्हें इस गवाह से कुछ पूछना है !

जोन्स

में तो उसं जानता भी नहीं।

मेजिस्ट ट

क्या तुमको ठीक याद है कि तुमने उसी वक्त डिविया रक्षी थी जिस वक्त की तुम कह रहे हो ?

मार्छो

हां, हजूर !

## मेजिस्ट्रेट

अच्छी बात है। श्रय श्रफसर ( ख़ुफ़िया पुलीस ) को बुलाओ।

[ मार्ली चला जाता है और स्नो कठघरे में बाता है ]

# अर्दली

तुम श्रदालत के सामने जो बयान दोगे वह सच होगा, विलकुल सच होगा। श्रोर सच के सिवा कुछ न होगा, ईश्वर तुम्हारी मदद करे।

[स्नो किताब त्रमता है ]

## क्लार्क

### [ मिसिल चूमते हुये ]

तुम्हारा नाम रावर्ट स्नो है ? तुम मिट्रा पुलीटन पुलीस दल के नं० १० बी० विभाग के जासूस हो ? श्राज्ञा-नुसार ईस्टर ट्यूसडे को तुम क़ैदी के मकान नं० ३४ मरथर स्ट्रीट में गए थे ? श्रीर क्या तुमने श्रंदर, जाने पर इस डिबिया को मेज़ पर पड़ी पाया ? स्नो

जी हाँ!

क्लार्क

क्या यही डिबिया है ?

स्नो

[ डिबिया को उंगली से छूकर ]

जी हाँ!

क्रार्क

तब क्या तुमने डिबिया को अपने कृष्ते, में कर लिया श्रीर इस क़ैदी श्रीरत पर उस डिबिया के चोरी का इलज़ाम लगाया? श्रीर क्या उसने चोरी से इनकार किया?

स्नो

जो हाँ !

क्रार्थ

क्या तुमने उसे हिरासन में ले लिया ?

स्नो

जी हाँ!

मैजिस्ट्रेट

उसका बर्ताव कैसा था?

स्नो

उसने ज़रा भी हुउजत न की। हाँ, बराबर इनकार करती रही।

मैजिस्ट्रेट

तुम उसे जानते हो ?

स्ना

नहीं हजूर !

मैजिस्ट्रेट

यहां श्रीर कोई उसे जानता है ?

गंजा कांस्टेबिल

नहीं हज़र ! दो में से एक की भी कीई नहीं जानता ? हमारे पास उनके ख़िलाफ़ कीई शिकायत नहीं है ।

क्रार्क

[ मिसेज़ जोन्स से ]

तुम्हं इस श्रफ़सर से कुछ पूछना है ?

मिसेज़ जोन्स

नहीं हज़र, मुभे कुछ नहीं प्छना है।

मैजिस्ट्रेट

श्रच्छी बात है, श्रागे चलो।

क्राक

[ मिसिल पढ़ता हुमा ]

श्रार जब तुम इस श्रौरत को गिरफ़्तार कर रहे थे, क्या

मर्द क़ैदी ने मुदाख़लत की श्रौर तुम्हें श्रपना काम करने से रोका? श्रौर क्या तुमको एक घूँसा मारा?

स्नो

जी हाँ।

वलाक

क्या उसने कहा इसे छोड़ दो, डिविया मैंने ली है।

स्नो

जी हाँ !

क्राक

श्रौर तब तुमने सीटी बजाई श्रौर दूसरे कांस्टेबिल की मदद से उसे हिरासत में ले लिया ?

स्नो

जी हाँ।

### क्लार्क

क्या थाने पर जाते हुए वह बहुत गुम्से में था और तुम्हें गालियाँ दीं ? श्रीर बार बार कहता रहा कि डिबिया मैंने ली है ?

### [स्नो सिर हिलाता है]

क्या इसपर तुमने उससे पूछा कि डिबिया तुमने कैसे चुराई ? श्रौर क्या उसने कहा कि मैं छोटे मिस्टर बार्थिविक के बुलाने पर मकान में गया ?

[ बार्थिविक श्रवनी जगह पर धूमकर रोपर की तरफ कड़ी दृष्टि से देखता है ]

क्या उस दिन इस्टर मंडे की श्राधी रात थी ? श्रीर मैंने ह्रिस्की पी श्रीर उसीके नशे में डिविया उठाली ?

स्ना

जी हाँ।

### क्लार्क

क्या वह बराबर इसी तरह भल्लाता रहा?

993

स्ना

जी हाँ !

### जोन्स

[ बीच में बोलकर ]

ज़रूर भव्लाता रहा। जब में तुमसे कह रहा था कि डिबिया मैंने ली है तो तुमने मेरी बीबी पर क्यों हाथ डाला ?

## मैजिस्ट्रें ट

[ गर्दन बढ़ाकर हिश करके डाटता हुआ ]

तुम जो कुछ कहना चाहोगे, उसे कहने का मौका तुभे अभी मिलेगा। इस श्रक्सर से तुम्हें कुछ पूछना है।

जोन्स

[ चिढ्कर ]

नहीं।

## मेजिस्ट्रे ट

श्रच्छी बान है। हम पहले मुजरिम श्रौरत का बयान लंगे।

## मिसेज़ जोन्स

हज़ूर, में तो अब भी वही कहती हूं जो श्रव तक बराबर कहती श्रा रही हूँ कि मेंने डिबिया नहीं चुराई।

# में जिस्ट्रेंट

टीक है, लेकिन क्या तुमको मालूम था कि किसी ने उसे चुराया?

### मिसेज़ जोन्स

नहीं हज़ूर, श्रीर मेरे शीहर ने जो कुछ कहा है उसके बारे में में कुछ नहीं जानती। हाँ इतना ज़कर जानती हूँ कि वह सोमवार को बहुत रात गए घर श्राये। उस वक्त एक बज चुका था। श्रीर वह श्रापने श्रापे में न थे। मैं जिस्ट्रें ट

क्या वह शराब पीय था?

मिसेज जोन्स

हाँ हज़ूर !

मेजिस्ट्रे ट

श्रीर वह नशे में था ?

मिसंज जोन्स

हाँ हजूर, बिलकुल बे ख़बर था।

मैजिस्ट्रे ट

श्रीर उसने तुमसे कुछ कहा?

मिसेज़ जोन्स

नहीं हज़ूर, ख़ाली मुभे गालियाँ देता रहा। और सुबह को जब मैं उठी श्रौर काम करने चली गई तो वह मं।ता रहा। फिर में इसके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, मिस्टर वार्थिविक ने जो मेरे मालिक हैं, मुक्से कहा कि डिबिया गायब हो गई है।

मैजिस्ट्रेट

हाँ ! हाँ !

## भिसेज़ जोन्स

तो जब में श्रपने शौहर का कोट हिलाने लगी तो सिग्रेट की डिबिया उस में से गिर पड़ी। श्रीर सारे सिग्रेट चारपाई पर बिखर गए।

मैजिस्ट्रेट

[स्नोसे]

तुम कहते हो कि सिग्रेट चारपाई पर बिखर गए ? तुमने सिग्रेट चारपाई पर बिखरे देखे थे ?

स्नो

नहीं हज़ूर, मैं ने नहीं देखा।

# मैजिस्ट्रे ट

यह तो कहते हैं कि मैंने उन्हें बिखर नहीं देखा !

जान्स

न देखा हो, लेकिन विखरे थे।

### स्ना

हज़ूर, मैंने कमरे की सब चीज़ों के देखने का मौक़ा ही नहीं पाया। इस मर्दने मेरा काम ही हलका कर दिया।

## मेजिस्ट्रेट

[ मिसंज़ जोन्स से ]

अच्छा तुम्हें और क्या कहना है?

## मिसेज़ जोन्स

तो हज़ूर, मैंने जब डिबिया देखी, तो मेरे हाश उड़ गए। श्रीर मेरी समक्ष में न श्राया कि उन्होंने क्यां ऐसा काम किया। जब जासूस श्रफ़सर आया तो हम लोगों में इसीके बारे में कहा सुनी हो रही थी। क्योंकि हज़ूर, इसने मुफे तबाह कर दिया। श्रब मुफे कौन नौकर रक्खेगा। मेरे तीन तीन बच्चं हैं हज़ूर।

# मैजिस्ट्र ट

[गर्दन बढ़ाकर ]

हाँ, हाँ ! लेकिन उसने तुमसं कहा क्या ?

## मिसेज् जोन्स

मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या श्राफ़त श्राई कि तुमने ऐसा काम कर डाला। उसने कहा कि यह नशे के कारण हुआ। मैंने बहुत शराब पी ली थी श्रीर न जाने मुक्तपर क्या सनक सवार हो गई थी। श्रीर बात यह है हज़ूर, कि उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया था। श्रीर जब ख़ाली पेट कोई शराब पीता है, तो चट दिमाग पर श्रसर हो जाता है। हज़र, न जानते हां लेकिन यह बात सच है। श्रीर में कसम खाकर कहती हूँ कि जबसे हमारा व्याह हुश्रा, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। हालाँकि हम लोगों को बड़ी यड़ी श्राफ़र्त भेलनी पड़ीं।

[ कुछ ज़ोर देकर बात करती हुई ]

मुक्ते विश्वास है कि अगर वह अपने आएं में होते तो ऐसा काम कभी न करते।

मेजिस्ट्रेट

हाँ, हाँ ! लेकिन क्या तुम नहीं जानतीं कि यह कोई उज्जनहीं हैं ?

मिसेज जान्स

हाँ जानती हैं, हज़र।

[ मैजिस्ट्रेट श्राम भुक जाता है और क्लार्क से बानें करना है।]

जेया

[पीछं की जगह से आगों को भुककर ]

दादा, में कहता हूँ।

## बार्थिविक

चुप रहो।

[ रोपर से बातें करते हुए मुंह छिपाकर ]

रोपर, श्रच्छा हो कि तुम श्रव खड़े हो जाश्रो श्रीर कह दो कि श्रीर सब बातों श्रीर कैंदियों की ग़रीबी का ख़याल करके हम इस मुक़दमें को श्रीर श्रागे नहीं बढ़ाना चाहते। श्रीर श्रगर मैजिस्ट्रेट साहब इसे उस श्रादमी का फ़िसाद समक कर काररवाई करं—

### गंजा कांस्टेबिल

खामाश !

शिपर सिर हिलाता है |

# मैजिस्ट ट

श्रच्छा, श्रव श्रगर यह मान लिया जाय कि जो कुछ तुम कहनी हो वह सच हे श्रौर जो कुछ तुम्हारा शौहर कहना है वह भी सच है तो मुक्ते यह विचार करना पड़ेगा कि वह कैसे घर के श्रन्दर पहुँचा। श्रोर क्या तुमने श्रन्दर पहुँचने में उसकी कुछ मदद की ? तुम उस मकान में मज़दूरनी का काम करती हो न ?

## मिसेन जोन्स

जी हाँ, हज़ूर, लेकिन अगर में उसको मकान के अन्दर घुसने में मदद देती तो मेरे लिए यह बहुत बुरा काम होता। श्रीर मैंने जहाँ जहाँ काम किया कभी ऐसा न किया।

# मजिस्ट्रेट

ख़ैर, यह तो तुम कहती हो। अब देखें तुम्हारा शौहर क्या बयान देता है।

### जोन्स

[जी पीछे के कठघरे में हाथ टेके हुए धीमी रूखी आवाज़ से बोलता है]

में वही कहता हूं जो कुछ मेरी बीबी कहती है। मैं कभी पुलीस कोर्ट में नहीं लाया गया। और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने यह काम नशे में किया। मैंने श्रपनी बीबी से कह दिया श्रौर वह भी यही कहेगी कि मैं उस चीज़ को पानी में फेंकने जा रहा था। यह इससे कहीं श्रच्छा था कि मैं उसके पीछे परेशान होता।

# मैजिस्ट्रेंट

लेकिन तुम मकान के अन्दर घुसे कैसे?

### जान्स

मैं उधर से गुज़र रहा था। मैं "गांट श्रीर बेल्स" सराय से घर जा रहा था।

## मेजिस्ट्रेट

गोट श्रीर बेल्स क्या चीज़ है ? क्या सराय है ?

### जोन्स

हाँ, उस कोने पर। उस दिन बैंक की छुट्टी थी श्रीर मैंने दो घूँट पी ली थी। मैंने छोटे मिस्टर बार्थिविक को गृलत जगह दरवाज़े पर कुंजी लगाते हुए देखा।

# में जिस्ट्रे ट

अच्छा !

### जोन्स

िश्वाहिस्ता सं श्रीर कई बार रुककर ]

तो मैंने उन्हें कुंजी का सुराख़ दिखा दिया। वह नवाबो की तरह शराब में चुर था। तब वह चला गया लेकिन थोड़ी देर के वाद लौटकर बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। लेकिन श्रन्दर श्राकर थांडी सी पी लो। तब मैं अन्दर चला गया। आप भी ऐसा हो करते। तब हमने थोडी सी ह्विस्की पी। श्राप भी इसी तरह पीते। तब छोटे मिस्टर बार्थिविक ने मुक्तसे कहा, थांडी सी शराव पी लो। श्रौर तम्बाकू भी पिया। तुम जो चीज़ चाहा ले लो। यह कह कर वह सोफा पर सो गया। तब मैंने थोडी सी श्रौर शराब पी। श्रौर सिग्नेट भी पिया। फिर में श्रापसे नहीं कह सकता कि इसके बाद क्या हुआ।

# मैजिस्ट्रे ट

क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम नशे में इतने चूर थे कि कुछ भी याद नहीं रहा ?

जेक

बाप से नरमी के साथ ]

ठीक यही वात ह-जा-

बार्थिवक

चुप!

जान्स

हाँ, मेरा यही मतलब है।

मैजिस्ट्रें ट

फिर भी तुम कहते हो कि तुमने डिबिया चुराई ?

जोन्स

मैंने डिविया चुराई!हरगिज़ नहीं। मैंने सिर्फ़ ले ली थी

# मेजिस्ट्रेट

[ गर्न आगे बढ़ाकर ]

तुमने इसे चुराया नहीं ? तुमने इसे सिर्फ़ ले लिया ? क्या तुम्हारी थी ? यह चोरी नहीं तो श्रीर है क्या ?

जोन्स

मेंने इसे ले लिया।

मेजिस्टे ट

तुमने इसे ले लिया ! तुम इसे उनके घर से अपने घर ले गए—

### जोन्स

[ गृस्से से बात काट कर ]

मेरे कोई घर नहीं है।

मैजिस्ट्रेट 🦠

अच्छी बात है। देखें नवयुवक मिस्टर बार्थिविक तुम्हारे बयान के बारे में क्या कहते हैं ? [स्नो गवाहों के कठघरे से चला जाता है। गंजा कांस्टेबिछ जैक को इशारे से बुलाता है श्रीर वह भपनी टोपी लिए गवाहों के कठघरे में श्राता है। रोपर मेज़ के पाम चला भाता है जो वकी खों के लिए भलग की हुई है।]

## हलफ देनेवाला क्लार्क

तुम श्रदालन के सामने जो बयान दोगे उसे सच होना चाहिए बिलकुल सच होना चाहिए श्रौर सिवा सच के कुछ न होना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। इस किताब को चूमो।

[ जैक किनाब चूमता है।]

रोपर

[ जिरह करते हुए ]

तुम्हारा क्या नाम है ?

जेक

[ धीमी श्रावाज़ में ]

जॉन बार्थिविक जूनियर।

[ बलार्क इसे लिख लेता है ]

रोपर

क्रिहाँ रहते हो ?

जेक

नं० ६ राकिंघम गेट।

[ उसके सब जवाबों को क्लार्क लिखता जाता है ।

रोपर

तुम मालिक के लड़के हो ?

जेक

[बहुत धीमी आवाज़ में ]

हाँ।

रोपर

ज़रा ज़ोर से बोलो। क्या तुम मुजरिम का जानते हो?

जेक

[ जोन्स स्त्री पुरुष की भ्रोर देखकर धीमी श्रावाज़ में ] मैं मिसेज़ जोन्स को जानता हूँ। में--

[ ऊंची भावाज़ में ]

मर्द को नहीं जानता।

जोन्स

लेकिन में तुमको जानता हूँ।

गंजा कांस्टेविळ

चुप रहो।

रोपर

अच्छा क्या तुम ईस्टर-मंडे की रात को बहुत देर में घर श्राए थे?

जेक

हाँ !

रोपर

पया तुमने ग़लती से दरवाज़े की छंजी दरवाज़े में लगी हुई छोड़ दी?

209

जेक

हाँ।

मैजिस्ट्रे ट

श्रद्या, तुमने कुंजी दरवाज़े में ही लगी छोड़ दी ?

रोपर

श्रोर श्रपने श्राने के विषय में तुम्हें सिर्फ़ इतना ही याद है ?

जेक

[ धीमी भावाज़ में ]

हाँ, इतना ही।

मेजिस्ट्रं ट

तुमने इस मर्द मुजरिम का बयान सुना है। उसके बारे में तुम क्या कहते हो ?

जेक

[ मैजिस्ट्रेट की तरफ़ मुड़ कर ह़ड़ता के साथ ] बात यह है हज़ूर, कि मैं रात को थिएटर देखने चला गया था । वहाँ खाना खाया श्रौर बहुत रात ग**ए** घर पहुँचा ।

# मैजिस्ट्रेट

तुम्हें याद है कि जब तुम आ्राप तो यह आदमी बाहर राड़ा था?

जेक

जी नहीं।

[वह हिचकता है]

मुभे तो यह याद नहीं।

# मैजिस्ट्रेट

[ कुछ गड़वड़ा कर ]

क्या इस श्रादमी ने तुम्हें दरवाज़ा खोलने में मदद दी ? जैसा इसने श्रभी कहा है। किसी ने दरवाजा खोलने में तुम्हें मदद दी ?

### जैक

जी नहीं! मैं तो ऐसा नहीं समभता। मुभे याद नहीं।

## मैजिस्ट्रे ट

तुम्हें याद नहीं ? लेकिन याद करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यह कोई मामूली बात तो नहीं है कि जब तुम श्राश्रो तो दूसरा श्रादमी दरवाजा खोल दे! क्यों ?

जेक

[लज्जा से मुसकिराकर]

नहीं।

मैजिस्ट्रेट

श्रच्छा तब ?

जैक

[श्रसमंजस में पड़कर]

बात यह है कि शायद मैंने उस रात को बहुत ज़्यादाः शामपेन पी ली थी।

मैजिस्ट्रे ट

[ मुसकिराकर ]

भच्छा, तुमने बहुत ज्यादा शामपेन पी ली थी ?

में इन महाशय से एक सवाल पूछ सकता हूँ?

# मैजिस्ट्रेट

हाँ, हाँ ! तुम जो कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो।

### जोन्स

क्या आपको याद नहीं है कि आपने कहा था कि मैं अपने बाप की तरह लिबरल हूँ और मुभ सं पूछा था कि तुम क्या हो ?

### जेक

[ माथे पर हाथ रखकर ]

मुभे कुछ याद श्राता है—

### जोन्स

श्रीर मेंने श्रापसे कहा था कि में पक्का कंसर्वेटिव हूँ। तब श्रापने मुफसे कहा, तुम तो साम्यवादी से मालूम पड़ते हो। जो कुछ चाहो ले लो।

### जेक

[ द्रइता के साथ ]

नहीं मुभे इस तरह की कोई वात याद नहीं है।

### जोन्स

लेकिन मुफे याद है। श्रीर में उतना हो सच बोलता हूँ जितना श्राप। में इसके पहले कभी पुलीस कोर्ट में नहीं लाया गया। ज़रा इघर देखिए, क्या श्रापको याद नहीं है कि श्रापके हाथ में एक नीले रंग की धेली थी? श्रीर—

बार्थिविक उछल पड़ता है ]

### रोपर

में हज़ूर से श्रर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न फ़ज़ूल है। क्योंकि क़ेदी ने ख़ुद इक़बाल कर लिया है कि उसे कुछ याद नहीं।

[मैजिस्ट्रेट के चेहरे पर मुसकराइट दिखाई पड़ती है] अपन्धा अपन्धे की क्या रास्ता दिखा रहा है।

#### [बिगड़ कर]

मैंने इनसे ज़्यादा ख़राब काम नहीं किया है। मैं ग़रीब श्रादमी हूँ, मेरे पास न रुपए हैं न दोस्त हैं। वह धनी है, वह जो कुछ चाहे कर सकता है।

# मैजिस्ट्रेंट

बस बस, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें शान्त रहना चाहिए। तुम कहते हो, यह डिविया मैंने लेली। तुमने क्यों उसे ले लिया? क्या तुम्हें रुपए की बहुत जुरूरत थी?

### जोन्स

रुपए की तो मुफे हमेशा ज़रूरत रहती है।

मैजिस्ट्रेट

क्या इसी लिए तुमने उसे ले लिया?

जान्स

नहीं।

मेजिस्ट्रेट

[स्नोसे]

इसके पास कोई चीज़ बरामद हुई ?

स्ना

जी हाँ, हज़ूर। इसके पास ६ पौं० १२ शिलिंग निकले। श्रीर यह थेली।

[ लाल रेशमी थैली मैजिस्ट्रेट के हाथ में रख दी जाती है। बार्थि-विक भ्रपनी जगह से उचक पड़ता है लेकिन फिर बैठ जाता है।]

# मेजिस्ट्र**े**ट

[ थैली की तरफ़ देख कर ]

हाँ, हाँ ! लाख्रो, इसे देखूँ।

[ सब चुप हो जाते हैं ]

नहीं, थैली के बारे में कोई बयान नहीं है। तुम्हें वे सब रुपए कहाँ मिले ?

### जान्स

[ कुछ देर चुप रह कर एकाएक बोल वडता है ] में इस सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूं।

## मैजिस्ट्रेट

श्चागर तुम्हारे पास इतने रुपए थेतो तुम ने डिबिया क्यों ली?

जोन्स

मैंने इसे जलन की वजह से ली।

## मैजिस्ट्रेट

#### [गर्दन बढ़ा कर ]

तुमने इसे जलन की वजह से लिया ? ख़ैर, यह एक बात है। लेकिन क्या तुम ख़्याल करते हो कि तुम जलन की वजह से दूसरों की चीज़ें लेकर शहर में रह सकते हो ?

### जोन्स

त्रागर त्रापकी हालत मेरी सी हाती, श्रगर श्राप भी वेकार होतं—

## मैजिस्ट्रे ट

हाँ हाँ, मैं जानता हूं । चूँकि तुम बेकार हो, तुम समभते हो कि चाहे तुम जो कुछ करो, माफ़ हो जायगा ।

[ जैक की तरफ़ उँगली दिखला कर ] श्राप उनसे पूछिए। उन्हों ने क्यों उसकी थैली—

### रोपर

िश्राहिस्ता से ]

क्या हजूर को अभी इस गवाह की ख्रीर ज़रूरत है?

मेजिस्ट्रेट

[ द्यंग से ]

नहीं ! कोई फायदा नहीं।

[ जैक कटघरे से | चला जाता है, और जिर भुकाए हुए अपनी जगह पर बैठ जाता है। ]

#### जोन्स

श्राप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों उस श्रौरत की— ि लेकिन गंजा कांस्टेबिल उसकी श्रास्तीन पकड़ लेता है। ]

गंजा कान्स्टेबिल

चुप!

# मेजिस्ट ट

#### [ ज़ोर दे कर ]

मेरी बात सुना ! मुभे इससे काई मतलब नहीं कि इन्होंने क्या लिया श्रीर क्या नहीं लिया ? तुमने पुलिस के काम में मदाख़िलत क्यों की ?

### जोन्स

उनका काम यह नहीं था कि मेरी बीबी की गिरक्तार करते ! वह एक शरीफ़ श्रोरत है श्रोर उसने कुछ नहीं किया है।

## मैजिस्ट्रेट

नहीं, पुलिस का यही काम था तुमने अफ़सर के। घूँसा क्यों मारा ?

### जोन्स

ऐसी हालत में दूसरा आदमी भी मारता? अगर मेराः बस चलता तो फिर मारता।

## मेजिस्ट्रेट

इस प्रकार बिगड़ कर तुम श्रपने मुक़दमे को कुछ मदद नहीं पहुँचा रहे हो। श्रगर सभी तुम्हारी तरह करने लगें तो हमारा काम ही न चले।

### जोन्स

### [ त्रागे भुककर, चिन्तित स्वर में ]

लेकिन उसकी क्या दशा होगी? इस बदनामी से उसे जो नुकसान हुआ, वह कोन भरेगा।

## मिसेज जोन्स

हज़ूर, बच्चों की फ़िक इन्हें सता रही है। क्योंकि मेरी नौकरी जाती रही। श्रीर इस बदनामी की वजह से मुफे दूसरा मकान लेना पड़ा।

## मैजिस्ट्रेट

हां हां, मैं जानता हूं। लेकिन इसने श्रगर ऐसा काम न किया होता, तो किसी का कुछ न होता।

[ घूम कर जैक की तरफ़ देखते हुए ]

मेरा काम इतना बुरा नहीं है, कि जितना इनका । पूछता हूँ इनका क्या होगा ?

[ गंजा काँस्टेबिल फिर कहता है—चुप ]

### रोपर

मिस्टर वार्थिविक, यह अर्ज़ कर रहे हैं कि क़ैदी की ग्रीवी का ख़याल करके वह डिविप के मामले के। आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शायद हज़ूर। दंगे की काररवाई करेंगे।

### जोन्स

में इसको दयने न दूँगा। में चाहता हूं, कि सब कुछ इंसाफ़ के साथ किया जाय-में अपना हक चाहता हूँ।

## मेजिस्ट्रें ट

[ डेस्क की पीट कर ]

तुमको जो कुछ कहना था, कह चुके । श्रव चुप रहो । २२१

[सन्नाटा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट भुक कर बलार्क से बातें करता है। ]

हां, मेरा ख़्याल है कि इस औरत को बरी कर दूं।

[ वह दया भाव से मिसेज़ जोन्स से कहता है जा श्रभी तक कठवरे पर हाथ धरे श्रनिश्चल खड़ी है ]

तुम्हारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि इस श्रादमी ने ऐसा काम किया। इसका फल उसकी नहीं भेगना पड़ा बिरुक तुमको भेगना पड़ा। तुम्हें यहाँ दे। बार श्राना पड़ा, तुम्हारी नौकरी क्रूट गई।

[ जोन्स की तरफ़ ताकता है ]

श्रौर यही हमेशा होता है। तुम श्रव जाश्रो। मुक्ते दुःख है कि तुमको यहां व्यथं बुळाना पड़ा।

# मिसेज् जोन्स

[ धीमी श्रावाज़ से ]

हजूर! अनेक धन्यवाद।

ृ वह कठघरे से चली जाती है श्रीर पीछे फिर कर जोन्स की तरफ़ देखती हुई श्रपने हाथों को मलती है। श्रीर खड़ी हो जाती है। ]

## मैजिस्ट्रेट

हाँ हाँ, मेरे बस की बात नहीं। अब जास्रो, तुम खुद समभदार हो।

[ मिसेज़ जोन्स पीछं खड़ी होती है, मैजिस्ट्रेट श्रपने हाथ पर सिर भुका लेता है तब सिर उठा कर जोन्स से कहता है।]

मेरी बात सुने। क्या तुम चाहते हो कि यह मामला यहीं तय कर दिया जाय या जूरी

[पंचायत]

के पास भेज दिया जाय।

जोन्स

[बड़ बड़ाता हुआ ]

में जूरी नहीं चाहता।

मेजिस्ट्रेट

श्रच्छी बात है। मैं यहीं तय कर दूँगा।

जिरा एक कर ]

तुमने डिविया चुराना स्वीकार कर लिया है --

चुराना नहीं-

गंजा कान्स्टेबिल

चुप!

मैजिस्ट्रेट

श्रीर पुलीस पर हमला करना-

जान्स

भला, कोई भी श्रादमी ऐसी वेजा-

मैजिस्ट्रे ट

यहाँ तुम्हारा व्यवहार बहुत बुरा था। तुम यह सफ़ाई देते है। कि जब तुमने डिबिया चुराई तब तुम नशे में थे। यह कोई सफ़ाई नहीं है। अगर तुम शराब पीकर कानून की तोड़ोगे तो तुम्हें उसका फल भीगना पड़ेगा। और में तुमसे साफ़ साफ़ कहता है कि तुम जैसे आदमी जो नशे में चूर हो जाते हैं, श्रीर जलन या उसे जो कुछ तुम कहना चाहो,

उसके फेर में पड़ कर दूसरों की बुराई करते हैं। वे समाज के शत्रु हैं।

जेक

[ भपनी जगह पर क्षुक कर ] दादा ! यहीं तो श्रापने मुफले भी कहा था।

## बार्थिविक

चुप !

[सब चुप हो जाते हैं। मैजिस्ट्रेट क्लार्कसे राय लेता है। जोन्स आगे भुका हुआ प्रतीक्षा करता है।]

## मैं जिस्ट्रेट

यह तुम्हारा पहला कसुर है श्रीर में तुम्हें हल्की सज़ा देना चाहता हूँ।

[तीब स्वर में लेकिन बिना कोई भाव प्रकट किए हुए ] एक महीने की कडी कुँद।

[वह भुक कर बळार्क से बातें करता है। गंजा कांस्टेबिळ श्रीर एक दुसरा सिपाही मिळ कर जीन्स की कठवरे से लेजाते हैं]

### जोन्स

[ हककर श्रीर पीछे हट कर ]

२२५

तुम इसे न्याय कहते हो ? जैक का तो कुछ भी नहीं विगड़ा ? उसने शाराव पी, उसने थैली ली — उसी ने थैली ली लेकिन।

#### [ ज़बान दबा कर ]

उसका रुपया उसे बचा ले गया। बाह रे इंसाफ़ !

[ जोन्स के।ठरी में बन्द कर दिया जाता है श्रीर स्त्री पुरुषों के मुँह से एक सूखी धीमी बाह निकलती है। ]

# मैजिस्ट्रेट

श्रव हम नाशता करने जाते हैं।

[ वह अपनी जगह से उठता है ]

[ भ्रदालत में हलचल मच जाती है, रोपर उठता है भीर समाचार के सम्वाददाता से बातें करता है। जैक सिर उठा कर श्रकड़ता हुआ बरामदे में चला जाता है। बार्थिविक भी उसके पीछे पीछे जाता है।]

## मिसेज जोन्स

[ विनीत भाव से उसकी तरफ़ फिर कर ]

हज़ूर !-

[बार्थिविक श्रसमंजस में पड़ जाता है। फिर हिम्मत हारकर वह लिजत भाव से इंकार का संकेत करता है श्रीर जल्दी से क-षहरी से चला जाता है। मिसेज़ जीन्स उसकी तरफ देखती खड़ीरह जाती है।]

परदा गिरता है।